## सभा-शास्त्र

सभा-विज्ञान पर श्रद्धितीय एवं प्रामाशिक ग्रन्थ

लेखक

न • वि • गाडगिल
भूतपूर्वं निर्माण-मन्त्री भारत-सरकार
नई दिल्ली

१६५२
आत्माराम पण्ड संस
पुस्त क - प्रकाशक तथा विकेता
काश्मीरी गेट
दिल्खी ६

प्रकाशक रायनाल पुरी द्याल्याराम एण्ड संस कावसीरी गेट, दिल्ली ६

मूल्य छः रुपया

मुद्रक श्यामकुमार गर्ग हिन्दी प्रिटिंग प्रेस ववीन्स रोट, दिल्ली ६

#### प्रस्तावना

श्राधुनिक जगत् में नागरिक स्वतन्त्रता में सभा-स्वातंत्र्य का स्थान महत्त्वपूर्ण माना जाता है। नागरिक के लिए जीवन-विकास श्रीर सफलता की दृष्टि से
कुछ मौलिक श्रधिकार श्रावश्यक है। वह जिस समाज-व्यवस्था में जन्मा है, जिस
राज्य-व्यवस्था का नागरिक है, उसमें अपनी दृष्टि से उचित परिवर्तन करने
का श्रधिकार रखता है। उसके लिए अपने विचार श्रीर अपना श्रभिप्राय व्यक्त
करने का श्रधिकार श्रावश्यक है। व्यक्ति ही अपना श्रभिप्राय व्यक्त कर सकता
है। वह उसकी निजी वस्तु होती है इसलिए उसे उसको कहने का पूरा श्रधिकार होना चाहिए। भाषरग-स्वातंत्र्य श्रीर संघ-स्वातंत्र्य का श्रधिकार श्वासोच्छ्वास के समान श्रावश्यक है। इस श्रधिकार के बिना नागरिकता श्रपूर्ण है,
जीवन श्रपूर्ण है, राज्य श्रस्थिर तथा समाज गति-होन है।

श्रपना मत समर्थन करना ही भाषण-स्वातंत्र्य का ग्रधिकार है। किसी प्रकार अनेक व्यक्तियों का एकत्र होकर अपने विचार व्यक्त करना सभा करने का अधिकार है। इन्हें मौलिक अधिकार माना जाता है। जो कुछ एक व्यक्ति कर सकता है, उसे अनेक कर सकते हैं, और उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। इसे ही संघ बनाने का ग्रधिकार कहा जाता है। यह ग्रधिकार भी मौलिक माना जाता है। इसे तथा अन्य अधिकारों को नागरिकों का मौलिक अधिकार तथा उनकी मौजिक स्वतन्त्रता माना जाता है। इन्हें राज्य-व्यवस्था में स्थान प्रदान किया जाता है। ये मौलिक ग्रधिकार ग्रथवा मौलिक स्वतन्त्रता कहीं-कहीं संविधान द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं ग्रौर कहीं-कहीं संकेत द्वारा प्रतिष्ठित किये जाते है। कहीं-कहीं राज्य-कार्य के लिए संविधान होता है ग्रीर उसमें ही इन अधिकारों को मान्यता प्रदान कर दी जाती है। जहाँ संविधान होता है वहाँ इन श्रधिकारों का समावेश उसी में कर दिया जाता है। कहीं-कहीं संविधान श्रपने-श्रापमें स्वतन्त्र नहीं होता । श्रनेक नियमों से निश्चित किया जाता है कि राज्य-व्यवस्था किस प्रकार चलाई जाय । वहाँ नागरिक ग्रधिकारों का उल्लेख किसी एक विधान में नहीं होता वरन् ग्रनेक स्थानों पर होता है। इन ग्रधिकारों को उनके नियमों द्वारा मान्य किया जाता है या उनका श्रस्तित्व स्वीकार करके उनकी मर्यादाएँ बना दी जाती है।

स्थूल रूप से जहाँ संविधान लेख-बद्ध होता है ग्रर्थात् राज्य-व्यवस्था का कानून स्वतन्त्र होता है, वहाँ नागरिकों के ग्रधिकारों का उल्लेख भी स्पष्ट होता है ग्रौर संविधान में उनका समावेश होने के कारण उन्हें निश्चित रूप से स्थिरता प्राप्त होती है। सरकार उसमें मनचाहा परिवर्तन नहीं कर सकती। जहाँ संविधान लेख-बद्ध होता है, वहाँ कातून के संघटनात्मक ग्रौर साधारण, इस प्रकार दो रूप बता दिए जाते हैं। संविधान में परिवर्तन करने का कानून संघटनात्मक कानून होता है ग्रौर ग्रन्थ कानूनों को साधारण कानून माना जाता है। दोनों को स्वीकार करने के सम्बन्ध में भिन्न नियम होते हैं। संविधान में परिवर्तन करने का नियम कठिन होता है।

नागरिक स्वातंत्र्य का संविधान में समाजिब्द होना स्रनेक दृष्टियों से बांछनीय है। ऐसा होने पर निश्चित रूप से जाना जा सकता है कि स्रिधिकार क्या
है। यदि उन पर कोई स्राक्रमण हो तो स्पष्ट मालूम हो जाता है। संविधान
द्वारा प्राप्त होने के कारण सरकार सरलता से उनमें परिवर्तन करने को तैयार
नहीं होती। स्रमरीका के संविधान में समाधिकार के बारे में यह प्रतिबन्ध है—
"कांग्रेस कानून बनाकर शान्ति पूर्वक एकित्रत होने का स्रौर शिकायतें दूर करने
के लिए राज्य-सत्ता से विनय करने का स्रधिकार कम नहीं कर सकती।" नावें
की संविधान की धारा सो के स्रनुसार—"प्रत्येक नागरिक को राज्य-व्यवस्था स्रौर
स्रन्य विषयों में भी स्रपना मत स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देने की स्वतन्त्रता है।" धारा ६६ के स्रनुसार—यदि शान्ति भंग नहीं हुई हो तो, स्रौर उपद्रव-सम्बन्धी
कानून के स्रनुसार—यदि शान्ति भंग नहीं हुई हो तो, स्रौर उपद्रव-सम्बन्धी
कानून के स्रनुसार तीन बार सार्वजनिक सूचना न दी गई हो तो सभा स्रथवा
जमाव को भंग कर देने के लिए सेना का उपयोग नहीं किया जा सकता। 
स्रायरलैंब्ड की धारा ६ के स्रनुसार ऐसे कामों के लिए, जो सार्वजनिक नीति के
विख्द न हों, शान्तिपूर्वक स्रौर बिना हथियारों के एकित्रत होने का तथा संघ
बनाने का स्रधिकार सुरक्षित है। इन स्रधिकारों के प्रयोग को नियमित करने

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Congress shall make no law abridging the right of the people, peaceably to assemble and to petition the Government for a redress of the grievances.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Every person shall be at liberty to speak his mind frankly on the administration of the State or any other subjects.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Unless assembly should disturb public peace and not immediately disperse after the riot act is read three times, no military force shall be ordered to disperse it.

वाले कानुनों में कोई राजनैतिक, धार्मिक, ग्रथवा वर्ग-सम्बन्धी भेद-भाव नहीं होगा।" व बेलजियम के संविधान की १६वीं धारा में बिना अनमित के, किन्तू बिना शस्त्र एकत्रित होने का ग्रथिकार दिया गया है। केवल खली जगहों पर सभाएँ करने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गए हैं परन्तु वे शान्ति के संरक्षरा की दृष्टि से लगाये गए हैं । युगोस्लाविया के संविधान की धारा ३४ में शस्त्र-रहित एकत्र होने तथा संघताः काम करने की स्वतन्त्रता दी गई है। व खुली जगह में सभा करने के लिए पुलिस को सूचना-मात्र देनी पड़ती है । 3 पुलिस नागरिकों को पोलैण्ड के संविधान की धारा १०६ के अनसार सभा-स्वातंत्र्य तथा संघ-स्वातंत्र्य प्रदान किया गया है। इस्टोनिया के संविधान की धारा १८ तो ग्रौर भी अधिक व्यापक है। उसमें कहा गया है—"सब लोगों को शस्त्र-रहित व शान्ति-पूर्वक एकत्रित होने का ग्रधिकार है। सबको संघ बनाने का ग्रधिकार है। हड़ताल करने का अधिकार है और उस पर केवल शान्ति-रक्षण की मर्यादा है।"४ शस्त्र-रहित व शान्ति-पूर्वक एकत्रित होने तथा संघ बनाने का श्रिधिकार चेकोस्लोवािकया के संविधान की धारा ११३ में इस प्रकार दिया गया है-"सब जर्मनों को सूचना दिये बगैर अथवा अनुमति प्राप्त किये बिना शस्त्र-रहित ग्रौर शान्तिपूर्वक एकत्रित होने का ग्रधिकार है। खली जगह में सभा करने की सूचना पुलिस-अधिकारियों को दी जानी चाहिए।" यह धारा १६१६ के जर्मन-संविधान में मौजुद थी। सार्वजनिक शान्ति-भंग की प्रत्यक्ष सम्भावना न होने पर पुलिस को सभा बन्द करने का श्रधिकार नहीं था। १६१८ के संविधान की धारा १५ के अनुसार सोवियत रूस में इसी प्रकार की व्यवस्था थी--- "पूर्ण सभा-स्वातंत्र्य हो, इसलिए यह संघ गरा-तन्त्र ग्रपने नागरिकों का स्वतन्त्रता पूर्वक सभाएँ करने ग्रीर जल्स ग्रादि निकालने का ग्रधिकार मान्य करता है। श्रौर ऐसी सब सार्वजनिक इमारतें श्रौर उनकी दिया-बत्ती तथा

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The right to assemble peaceably and without arms, and to form associations is guaranteed for purposes not opposed to public morality. The laws regulating the manner in which these rights are to be exercised shall contain no political, religious or classical distinctions.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> To assemble in meetings and to take collective action.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Open air meetings to be notified to police authorities.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Right to strike is assured.

बैठकें, जो मजदूरों ग्रोर किसानों के लिए सुविधाजनक हों, उस काम के लिए देता है।" १६३६ के संविधान में भी "समाचार-पत्र-स्वातंत्र्य" व "सभा-स्वातन्त्र्य" सुरक्षित रखा गया है। डेन्मार्क के संविधान की धारा ८६ के अनुसार "नागरिकों को शस्त्र-रहित एकत्र होने का अधिकार है। सार्वजनिक सभाग्रों में पुलिस उपस्थित रह सकेगी। खुली जगह की सभाग्रों से यदि सार्वजनिक शान्ति के लिए खतरा उत्पन्न होता हो तो उन्हें बन्द किया जा सकेगा।"

उपर्यक्त अनच्छेद में बताया गया है कि विभिन्न देशों के संविधानों में संघ-स्वातंत्रय श्रीर सभा-स्वातंत्र्य के सम्बन्ध से क्या व्यवस्था है। इन सब देशों के संविधान लेख-बद्ध हैं। लब लेख-बद्ध संविधानों में नागरिकों के मुल प्रधि-कारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है। इसके विपरीत जिन देशों में श्रन्य संविधान नहीं होता अर्थात जहाँ संविधान लेख-यद्ध नहीं होता, वहाँ परिस्थित भिन्न होती है। इंग्लैंड के संविधान लेख-बढ़ नहीं हैं। वहां किसी निश्चित कानून के अनुसार नागरिक अधिकार नहीं दिवे गए। इसी प्रकार जिन्होंने इंग्लैंड के नेतृत्व में श्रपने संविधान बनावे है उनमें भी यही स्थिति है। कनाडा दक्षिएा-ग्रक्रीका तथा ग्रास्ट्रेलिया का राज्य-कार्य जिन काननों के ग्रनुसार चलता है उनमें नागरिक अधिकारों का समावेश नहीं है। १६३५ के भारतीय शासन-विधान में भी नागरिक क्रजिकारों का समावेश नहीं था। क्रनेक कानुनों में माना गया था कि नागरिक अधिकार और ऐसा मानकर उनकी मर्यादाएँ बताई गई थीं। इन सब देशों के काननों में यह उन्लेख नहीं मिल सकता कि नागरिकों को सभा करने या संज स्यापित करने का अधिकार है। उलटे पुलिस को यह ग्रधिकार ग्रवश्य दिया गया है कि यदि सभा के स्थान में उपद्रव होने की ग्राइंका हो, तो सभा बन्द करा दी जाय । नियमानुकल कामों के लिए संब स्थापित करने पर उसकी व्यवस्था कैसी हो इसका नियमन व नियंत्रण सर्वत्र दिखलाई पड़ता है। संविधान में अधिकारों का मान्य किया जाना वांछनीय है। यदि अधिकार है - अर्थात्, संविधान द्वारा वह आप्त हुआ है--तो उसे

To ensure complete freedom of meeting, the Republic recognises the right of its citizens freely to organize meetings, processions and so on, and places at the disposal of its workers and peasants all premises convenient for public gatherings together with lightings, heatings and furniture.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Free press and assemblage.

भंग करना ग्रपराध होगा। भंग करने वाले के विरुद्ध दावा किया जा सकेगा। दूसरी ग्रोर यदि ग्रधिकार न हो तो सभा भंग करने वाले के विरुद्ध दावा नहीं किया जा सकता। क्योंकि वह अपराधी नहीं माना जा सकेगा। उपद्रव् अथवा अधम करने के लिए सभा भंग करने वाले के विरुद्ध मकदमा चल सकेगा। श्रधिकार होने पर उसका उपभोग करते सलय राज-सत्ता को श्रावश्यक व्यवस्था श्रीर संरक्षण करना पड़ता है। श्रविकार न होने पर सार्वजनिक शान्ति-रक्षा के म्रलावा सरकार का कोई कर्तव्य नहीं होता । संविधान द्वारा मान्य म्रधिकार श्रीर संकेत द्वारा--परस्परा द्वारा--मान्य किये हुए श्रधिकार में महत्त्वपूर्ण श्रन्तर होता है। नियम-सिद्ध अधिकारों के ऊपर यदि कोई आक्रमस्तकारी अपने काम का ग्रीचित्य स्थापित करने के लिए बाध्य होता है तो ऐसे ग्राकमणों के विरुद्ध कानुनी उपाथ नहीं होता । यदि न्यायालय यह निर्णय भी दे दे कि प्रतिबन्ध अनुचित था, तो भी कानून द्वारा प्राप्त अधिकारों का अतिकम्ण न होते के कारण पुलिस के विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता। नियमानुसार श्रिवकार होते पर श्रावश्यक व्यवस्था करती पड़ती है। सना करने का कानुनी हक हो तो उसके लिए स्थान की व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य होता है। उस स्थित में सार्वजनिक स्थान पर सभा करना भी एक अधिकार हो जाता हैं। जहाँ श्रधिकार मान्य नहीं होता वहाँ सार्वजनिक स्थान पर सभा करने का श्रधिकार भी उत्पन्न नहीं होता। यद्यपि श्रनेक वर्षों से शनिवार वाडे (पूना) के सामने के मैदान पर सभाएँ होती आ रही हैं, फिर भी उसे कानूनी अधि-कार नहीं माना जा सकता । स्थानिक स्वराज्य संस्थाएँ या ग्रधिकारी, सार्व-जनिक स्थानों पर होने वाली सभाग्रों पर जब चाहे प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। वैसी स्थिति में सार्वजनिक स्थानों का उपयोग सभाग्रों के लिए अधिकारपूर्वक नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त विवेचना से व्यक्त है कि नागरिक अधिकारों को संविधान अथवा कानूनों में स्पष्ट रूप से नान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। स्वयं इंग्लैंड में भी इसे यहसूस किया जा चुका है, जिसका प्रमाण १६०८ के सार्वनिनक सभा अधिनियम में प्राप्त है। इस अधिनियम के अनुसार संसद का चुनाव घोषित होने के समय से पूरा होने तक की अवधि में चुनाव के लिए की गई सभा में किसी का अनुशासन-होन व्यवहार करना, या सभा का काम बन्द करने का प्रयत्न करना अथवा उसे भंग कर देना केवल अनुशासन-होनता

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Public Meetings Act 1908.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Behaving in disorderly manner and not promoting the transaction of business.

या उपद्रव का काम नहीं, बिल्क सभा भंग करने का एक स्वतन्त्र अपराध माना जाता है। उसे गैर कानुनी तथा रिश्वत ग्रादि से दूषित कार्य का ग्रपराधी ठहराया जाता है। इसका अर्थ यह है कि केवल चुनाव की धूम-धाम के काल में ही सभा करने का अधिकार होता है। यदि यह व्यवस्था सच्चा लोकमत जानने के लिए हो तो इसका सर्वत्र ग्रौर सब कामों में होना ग्रावश्यक है। नागरिक को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार होना ही चाहिए ग्रौर उसे संविधान अथवा कानून द्वारा मान्य किया जाना चाहिए।

एकत्रित होने का - सभा करने का, विचार व्यक्त करने का ग्रिधिकार, संविधान द्वारा मान्य किया गया हो, श्रथवा संकेत द्वारा या परंपरा से सिद्ध हो। श्राज के संसार में महत्त्व का श्रौर मौलिक श्रधिकार माना जाता है। विचार-प्रसार का, वह एक प्रभावशाली साधन है। व्यक्ति के विकास तथा समाज की उन्नति के लिए वह परम श्रावश्यक है। व्यक्ति श्रपने व्यक्तित्व को व्यापक बनाने श्रौर उसे व्यापक क्षेत्र प्रदान करने के लिए संघ-प्रवृत्त होता है। स्वा-गत भाषण करने तथा सभा में बोलने, दोनों के श्रानन्द में श्रन्तर है। सभा में, संघ में मनुष्य की विधायक शक्ति को, उसके कर्त त्व को स्राह्मान मिलता है, चन्द्रकांतमिए। को पिघलाने के लिए चन्द्र की श्रावश्यकता है। श्रीर वक्ता के कौशल की श्रभिव्यक्ति के लिए श्रोताश्रों की श्रावश्यकता है। "श्रोता के बिना वक्ता वक्ता हो नहीं है।" इस दृष्टि से सभा का महत्त्व देखने पर समाज में सभा-सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान होना श्रेयस्कर है । नट, नाटक, तथा नाट्य-गृह सब का ग्रच्छा समन्वय हो ग्रौर सब व्यवस्था उत्तम हो तो, श्रोताग्रों का ग्रानन्द भी उत्तम कोटि का होता है। वे क्षण उन्हें श्रमुल्य प्रतीत होते हैं। उनके मानस उन्नत होते हैं। दक्ष सभापति, चतुर वक्ता, श्रनशासन में चलने वाली सभा देखकर श्रोताश्रों को एक विशिष्टि श्रानन्द मिलता है। उनके मन उन्नत वाता-वररा का भ्रनुभव करते है। प्रत्येक की इच्छा यही होनी चाहिए कि सभा श्रादर्श हो श्रीर यदि सभा को सफल करना हो तो सभापति, सभासद, सभा-संचालक, सभी को अपना-अपना उत्तरदायित्व समभकर सहयोग से व्यवहार करना चाहिए। इस पुस्तक का उद्देश्य इस कार्य के लिए उपयुक्त ज्ञान तथा विवेचन प्रस्तुत करना है।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Breaking a meeting is an offence and comes nder the illegal and corrupt practices act.

# विषय-सूची

| १. विषय-प्रवेश १—            |              | सभा-विसर्जन                     | ७३             |  |
|------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|--|
| २. सार्वजितक सभा-तन्त्र ८—६२ |              | सभा में हुई कार्रवाई की         |                |  |
| सभा                          | 5            | स्चना                           | ৩५             |  |
| सार्वजनिक सभा                | 5            | पुलिस-संवाददाता                 | ७७             |  |
|                              | १०           | सभा-संचालक                      | ৩⊏             |  |
| सार्वजनिक सभा के उद्देश्य    | १० ३.        | सभा-नियमन एवं संचालन            | ſ              |  |
| निमन्त्रक                    | ११           | <b>≒३</b> —₹                    | २४             |  |
| निमन्त्रग्                   | १२           | सभासद्                          | <u></u>        |  |
| सभा का समय                   | १२           | साधारण सभा                      | <u> </u>       |  |
|                              | १४           | प्रबन्ध-समिति                   | <u>-</u> 4     |  |
| सभा में शान्ति ऋौर व्यवस्था  | १८           | समिति                           | <b>=</b> \$    |  |
| व्यवस्था                     | २८           | विषय-निर्वाचिनी-समिति           | ८६             |  |
| सभा का प्रारम्भ              | ३१           | स्थायी समिति                    | ८६             |  |
| श्रध्यत् का चुनाव            | ३२           | संयोजक-समिति                    | ८६             |  |
|                              | 38           | विशेषज्ञ समिति                  | ८६             |  |
| चर्चा बन्द करना              | 38           | संरत्त्रण समिति                 | <u>ς</u> ξ     |  |
| सभा को स्थगित करना           | ५०           | उप-समिति                        | 50             |  |
| सभा की सम्मति                | <b>५</b> २   | बहुमत का महत्त्व                | 50             |  |
| सदस्यों के अधिकार अगर        |              | सभा                             | 55             |  |
| कर्तव्य '                    | <b>५२</b>    | वैद्य सभा                       | 55             |  |
| वकृता                        | <b>પ્</b> પ્ | सभा की स्चना                    | <del>ದ</del> ದ |  |
| बहस का उत्तर                 | ६३           | ग्र <b>ं</b> यच्                | 03             |  |
| मत-गण्ना                     | ६४           | श्रध्यत्त् का प्रस्ताव          | 53             |  |
| अध्यत्त का अन्तिम भाषण       | ६६           | <b>ग्र</b> ध्यच्च कैसा हो       | 53             |  |
| सभा-समाप्ति                  | ७१           | श्रध्यत्त के कर्तव्य            | ४३             |  |
|                              | ७१           | <b>त्रध्य</b> त्त के श्राधिकार  | દ્ય            |  |
| राष्ट्रीय गीत                | ७३ ।         | श्रध्यत्तं का प्रास्ताविक भाषण् | ६८             |  |
|                              |              |                                 |                |  |

#### सभा-शास्त्र

| प्राथमिक ग्राच्चेप                | 33  | न्यायालय की ग्रालोचना       | १२७ |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| कोरम                              | १०० | संस्था की ग्रानुचित         |     |
| कार्यक्रम                         | १०४ | त्रालोचना                   | १२७ |
| कार्रवाई का परिचय                 | १०५ | भाषमा में ग्रपराध           | १२७ |
| प्रकीर्ण तथा ग्राध्यत्त की        |     | भाषग्-स्वातन्त्र्य          | १२८ |
| त्राज्ञा से                       | १०५ | यथार्थ ऋालोचना              | १२६ |
| वाद-विवाद पर नियन्त्रण            | १०६ | संरिद्धत प्रसंग             | १३० |
| प्रस्ताव का स्वरूप                | १०८ | काल की मर्यादा              | १३१ |
| प्रस्ताव का रूप                   | 308 | समिति का उल्लेख             | १३१ |
| प्रस्ताव का उपस्थान               | 308 | ग्रध्यत्त के निर्णय पर      |     |
| त्र्यनुमोदन                       | १११ | ग्रालोचना                   | १३१ |
| सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न      | १११ | सभा के सामने प्रश्न हो      | १३२ |
| भाग लेने का ऋधिकार                | १११ | बहस एक ही प्रश्न पर होती    |     |
| बोलने का ग्राधिकार                | ११३ | हि                          | १३३ |
| एक ही बोले                        | ११३ | निर्णीत प्रश्न के ऊपर चर्चा | १३४ |
| बोलने का ढंग                      | ११३ | एक ही बार बोलने का          |     |
| लिखित भाषण                        | ११४ | <b>ग्र</b> धिकार            | १३७ |
| भाषा                              | ११६ | स्पष्टीकर्गा                | १३८ |
| स्थान                             | ११६ | स्पष्टीकरण कव किया जाय      | ३६१ |
| भाषगा में रुकावट                  | ११८ | उत्तर देने का ग्राधिकार     | ३६१ |
| <b>ग्र</b> ध्यत्त् का विशेषाधिकार | ११८ | नवीन प्रश्न                 | १४२ |
| कानून के प्रश्न                   | ३१६ | अध्यत्त का निर्ण्य और       |     |
| संबोधन-पद्धति                     | १२० | टीका-टिप्पणी                | १४४ |
| भाषण की सीमा                      | १२१ | कागज-पत्रों में उल्लेख      | १४६ |
| प्रस्तुतता                        | १२१ | रकावटें                     | १४७ |
| पुनर्शक                           | १२२ | ग्रशिष्ट व्यवहार            | १४८ |
| श्रदालत के सामने प्रस्तुत         |     | समय की पाबन्दी              | १४८ |
| विषय पर चर्चा                     | १२३ | सभा में व्यवहार             | १५१ |
| वैयक्तिक ग्रारोप                  | १२३ | प्रस्ताव वापिस लेना         | १५७ |
| सभ्य भाषा का प्रयोग               | १२४ | प्रश्नों की उपेचा           | १५८ |
| ग्रन्य संस्थात्रों की निन्दा      |     | सभा स्थगित करना             | १५६ |
| वैयक्तिक स्रालोचना                | १२६ | पूर्व प्रश्न                | १६१ |
|                                   |     |                             |     |

| पूव प्रश्न का उपस्थान   | १६२   | संगठित संस्थात्रों की सभा              |            |  |
|-------------------------|-------|----------------------------------------|------------|--|
| उपेत्ता-सम्बन्धी संशोधन | १६३   | का                                     | स्वरूप २१७ |  |
| वाद-विवाद के लिए स्थगित |       | दर्शक                                  | २१८        |  |
| प्रस्ता                 | न १६४ | संवाददाता                              | २१६        |  |
| वाद-विवाद की समाप्ति    | १६७   | समाचार                                 | २१६        |  |
| संशोधन                  | १७६   | समिति                                  | २२०        |  |
| संशोधन की रचना          | १८३   | समिति-संचालन                           | २२२        |  |
| संशोधन पर संशोधन        | १६३   | उपसमिति                                | २२५        |  |
| मत-ग्रह्ण               | २०५   | ४. संघ-तन्त्र २                        | ६६—२४६     |  |
| श्रतिरिक्त मत           | २१४   | <ol> <li>बम्बई-नगरपालिका के</li> </ol> |            |  |
| सभा-विसर्जन             | २१५   | महत्त्वपूर्ण नियम व                    | १४७—२६०    |  |
| उपसंहार                 | २१६   |                                        |            |  |
|                         |       |                                        |            |  |

.

to executive section in the section of the section

in the second se

## सभा-शास्त्र

8

### विषय-प्रवेश

श्राधुनिक संसार में नागरिक स्वत्वों वा स्वतंत्रताश्रों में सभा-स्वातंत्र्य महत्त्वपूर्ण माना गया है । नागरिकों को उनके जीवन के विकास श्रीर उसकी सफलता
के हेतु कुछ मौलिक स्वत्व या श्रिधकार श्रवश्य प्राप्त होने चाहिएँ । कोई व्यक्ति
जिस समाज में पैदा हुश्रा हो श्रीर जिस राज्य का नागरिक हो उस समाज श्रीर
उस राज्य की व्यवस्था में श्रपने विचार से श्रभीष्ट परिवर्तन कराने का उसे
स्वाभाविक श्रिधकार है । यह श्रावश्यक है कि उसे श्रपना मन्तव्य वा श्रिमिश्राय
व्यक्त करने का श्रिधकार हो । किसी मनुष्य का श्रिमिश्राय वही मनुष्य बता सकता
है, क्योंकि वह उसका व्यक्तिगत विषय होता है । इसीलिए उसे वह बताने का
पूरा श्रिधकार होना चाहिए । भाषण-स्वातंत्र्य श्रीर संघ-स्वातंत्र्य उतना ही
श्रावश्यक है जितना साँस लेना श्रावश्यक है । इन स्वतन्त्रताश्रों या स्वत्वों के
विना नागरिकता श्रपूर्ण रहती है, जीवन श्रधूरा रह जाता है, राज्य श्रिस्थर हो
जाता है एवं समाज गतिहीन हो जाता है ।

त्रपना मत उपस्थित करने श्रोर बताने का श्रिषकार ही भाषण-स्वतंत्रता है। उसी प्रकार श्रानेक व्यक्तियों के एकत्र होकर श्रपना मन्तव्य प्रकट करने का श्रिष्कार ही समा-स्वातंत्र्य है। ये दोनों मौलिक श्रिषकार माने जाते हैं। जो कार्य एक व्यक्ति कर सकता है, वही कार्य श्रानेक व्यक्तियों को करने का श्रिषकार ही संघ-स्वातंत्र्य है। यह भी मौलिक श्रिषकार समभा जाता है। तीनों श्रान्य श्रिषकार नागरिकों के मौलिक स्वत्व या स्वातंत्र्य माने जाते हैं श्रीर इन्हें राज्य की व्यवस्था में स्थान दिया हुश्रा होता है। ये मौलिक स्वत्व किसी-किसी देश में संकेत या निष्कर्ष के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। कुछ देशों में शासन-विधान होता है उनमें उस विधान में ही मौलिक स्वत्वों का समावेश किया जाता है। कुछ देशों में शासन-विधान होता है उनमें उस विधान में ही मौलिक स्वत्वों का समावेश किया जाता है। कुछ देशों में शासन-विधान होता है उनमें उस विधान में ही मौलिक स्वत्वों का समावेश किया जाता है। कुछ देशों में शासन-विधान प्रथक नहीं होता। उनमें श्रानेक कान्तों से यह निश्चित किया जाता है कि उनकी शासन-व्यवस्था कैसी होनी

चाहिए ग्रौर वह किस प्रकार चलाई जानी चाहिए। ऐसे देशों में नागरिकों के मौलिक स्वत्वों का उल्लेख या व्यवस्था एक ही कानून में नहीं,विल्क ग्रानेक कानूनों में रहती है । वहाँ अनेक काननों द्वारा ये स्वत्व स्वीकार किये जाते हैं या उनका अस्तित्व स्वीकार करके उनकी सीमाएँ वताई जाती हैं। मोटे तौर पर, जिन देशों में शासन-व्यवस्था लिखित होती है, ग्रर्थात् शासन-विधान होता है, वहीं उस विधान में नागरिकों के मौलिक स्वत्वों का सम्बद्ध उल्लेख एवं समावेश होता है। इस उल्लेख या समावेश से इन स्वत्वों को निश्चितता त्र्यौर स्थिरता प्राप्त होती है। तात्कालिक सरकार उनमें जब चाहे या जैसा चाहे परिवर्तन नहीं कर सकती। जिन देशों में शासन-व्यवस्था लिखित होती है उनमें कानूनों में दो भेद किये जाते हैं, जिनमें एक भेद शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी कानूनों का श्रीर दूसरा श्रन्य कानूनों का होता है। जिन कानूनों से शासन-व्यवस्था में कोई परिवर्तन होता है वे शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी कानून हैं ग्रीर ग्रान्य कानून साधारण कानून समभे जाते हैं। व्यवस्थापक-मण्डल में शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी कानूनों के पास या स्वीकृत होने की प्रणाली ऋौर होती है तथा साधारण कानूनों के पास होने की प्रणाली ऋौर होती है। शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी कानूनों के पास होने की प्रणाली कठिन होती है।

शासन-विधान में नागरिक स्वत्वों का स्थान होना कई दृष्टियों से अभीष्ट है। इससे नागरिकों को निश्चित रूप से मालूम होता है कि उन्हें कौन से ऋधिकार प्राप्त हैं, यदि उन पर त्र्याक्रमण किया जाय तो वह दिखाई देता है त्र्योर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने या उनमें परिवर्तन करने की छोर तात्कालिक सरकार की प्रवृत्ति स्वभावतः नहीं होती। अमरीकन संयुक्त राष्ट्र के शासन-विधान में सभा-स्वातन्त्र्य-के सम्बन्ध में निम्न लिखित संरत्त्रण है-- 'कांग्रेस ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे शान्तिपूर्वक एकत्र होने का ख्रौर शिकायतें दूर करने के लिए सरकार से अनुरोध करने का जनता का अधिकार कम हो।" The Congress shall make no law abridging the right of the people peaceably to assemble and to petition the Government for a redress of the Grievances.) नारवे के शासन-विधान की धारा १०० के ब्रानुसार -- ''प्रत्येक नागरिक को राज्य के शासन के सम्बन्ध में तथा त्रान्य विषयों के सम्बध में त्रापना मत स्पष्टतः प्रकट करने की स्वतन्त्रता है।" (Every person shall be at liberty to speak his mind frankly on the administration of the state and on any other subject. ) इसी शासन-विधान की धारा ६६ के अनुसार

"जब तक कोई सभा सार्वजनिक शान्ति-भंग न करे श्रौर उपद्रव कानून के श्चनुसार तीन बार घोषणा की जाने पर तरंत विसर्जित न हो जाय तव तक सेना को उसे तितर-बितर करने का आदेश नहीं दिया जा सकता।" ( Unless assembly should disturb public peace and not immediately disperse after the riot act is read three times, no military force shall be ordered to disperse it.) श्रायरिश स्वतन्त्र राज्य के शासन-विधान की नौवीं धारा के खनसार — ''जो उद्देश्य सार्वजनिक नीति के विरुद्ध न हों उनके लिए शान्ति पूर्वक तथा निःशस्त्र एकत्र होने स्रोर संघ-स्थापन करने का स्रिधिकार स्वीकृत स्रीर सुरिच्चत है। इन ऋधिकारों के ढंग का नियमन करने वाले कनूनों में किसी प्रकार के राजनीतिक. धार्मिक या वर्गगत भेद-भाव न होंगे।" ( The right to assemble peaceably and without arms and to form association is guaranteed for purposes not opposed to public morality the laws regulating the manner in which these night are to be exercised shall contain no political, religious or class distictions.) वेलिजियम के शासन-विधान की धारा १६ के अपनुसार वहाँ के नागरिकों को अनुमित लिये बिना निःशस्त्र एकत्र होने का अधिकार प्राप्त है। खुली जगह में सभा करने पर वहाँ कुछ प्रतिबन्ध लगाये गए हैं, पर इनका लद्दय शान्ति-रत्ता ही है। युगोस्लाविया के शासन-विधान की १४ वीं धारा में वहाँ के नागरिकों का निःशस्त्र जमा होने ऋौर संत्र या समूह के रूप में कोई कार्य करने का अधिकार स्वीकार किया गया है। (To assemble in meeting and to take collective action) जब सभा खुली जगह में करनी होती है तब पुलिस-ग्राधिकारियों को पहले से ही उसकी सूचना-मात्र भेज देनी पड़ती है। (Open air meeting to be notified to Police outhorities) बन, इसके सिवा इस ऋधिकार पर ऋौर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। ोलैएड के नागरिकों को उस देश के शासन-विधान की धारा १०६ से सभा-स्व-तन्त्रता संघ-स्वतन्त्रता दी गई है। एस्टोनिया के शासन-विधान की धारा१८ तो ऋौर भी व्यापक है। उसके अनुसार, "वहाँ के सब नागरिकों को निःशस्त्र और शान्ति-पूर्वक जमा होने का ऋधिकार है, संव बनाने का ऋधिकार है और हड़ताल करने का अधिकार है (Right to strike is assured) ग्रीर केवल शान्ति-रज्ञा उनकी शर्त है।" निःशस्त्र ऋौर शान्तिपूर्वक एकत्र होने ऋौर संत्र बनाने का ऋधिकार जैकोस्लोवाकिया के शासन-विधान की धारा ११३ में लिखित है। जर्मन

राष्ट्र के सन् १६१०के शासन-विधान में इस त्याशय की धारा थी कि सूचना दिये बिना निःशस्त्र ग्रौर शान्तिपूर्वक एकत्र होने का ग्राधिकार सब जर्मनों को है ग्रौर केवल खली जगह में होने वाली सभा की पूर्व सूचना पुलिस-ग्राधिकारियों को दी जानी चाहिए। उस शासन-विधान के ब्रानुसार पुलिस को सार्वजनिक शान्ति-भंग होने की प्रत्यन्त सम्भावना न होने की दशा में समा बन्द करने का ऋधिकार नहीं था । रूस के सन् १६१८के शासन-विधान की धारा १५ से उस देश में इसी प्रकार की व्यवस्था की गई थी। उसमें लिखा हुआ है—''सम्पूर्ण सभा-स्वातंत्र्य को सुरिक्तत रखने के लिए, यह प्रजातन्त्र राज्य अपने नागरिकों का, स्वतन्त्रता-पूर्वक सभा करने, जुलस निकालने ह्यादि का द्यधिकार स्वीकार करता है ह्यौर वे सब सार्वजनिक इमारतें, उनके मेज, करसी त्यादि सामान, उनके रोशनी के इन्तजाम ग्रीर जाड़े में उन्हें गरम करने के प्रवन्ध के साथ, ग्रपने मजदरों श्रीर किसानों के ब्राधिकार में रखता है जो सार्वजनिक सभाव्यों के लिए सविधाजनक हों।" (To ensure complete freedom of meeting, the Republic recognises the right of its citizens freely to organise meetings, processions and so on, and places at the disposal of its workers and peasants all premises convenient for public gatherings together with lightings, heatings and furniture ) रूस के सन् १९३६ के शासन-विधान में भी "मुद्र ग्-स्वतन्त्रता ग्रौर सभा-स्वतन्त्रता" (Free press and assemblage ) जारी रखी गई है। डंनमार्क के शासन विधान की धारा ८६ के अनुसार "नागरिकों को निःशस्त्र एकत्र होने का अधिकार है: सार्वजनिक सभा में पुलिस उपस्थित रह सकती है: ग्रौर खुली जगह की सभा के कारण सार्व-जनिक शान्ति के लिए खतरा पैदा हो तो वह वन्द की जा सकती है।"

अपर के अनुच्छेदों में इस बात का दिग्दर्शन कराया गया है कि भिन्न-भिन्न देशों के शासन-विधानों में सभा-स्वातंत्र्य और संव-स्वातन्त्र्य के सम्बन्ध में क्या-क्या व्यवस्था है। उपर्युक्त सब देशों की शासन-व्यवस्था लिखित है। लिखित शासन-व्यवस्थाओं में तथा शासन-विधानों में नागरिकों के मौलिक अधि-कारों का स्पष्ट उल्लेख रहता है। इसके विपरीत, जिन देशों में शासन-विधान नहीं होता उनमें इन अधिकारों का उल्लेख नहीं रहता। इंगलैंड की शासन-व्यवस्था लिखित नहीं है। वहाँ किसी एक कानून से नागरिकों को उनके मौलिक स्वत्व प्रदान किये गए हैं। इंगलैंड के नेतृत्व में जिन देशों की शासन-व्यवस्था बनी है उनमें भी यही स्थित है। कनाडा, दिन्न्ए अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में

जिस कानून के ग्रानसार शासन किया जाता है उसमें नागरिक स्वत्वों का समावेश नहीं है। भारतवर्ष का शासन सन् १९३५ के कानून के अनुसार होता है। इस कानून में भी नागरिक स्वत्वों का समावेश नहीं है। पर ऐसे अनेक कानून हैं जिनमें कछ अधिकारों का अस्तित्व मानकर उनकी सीमाएँ वनाई गई हैं। इन सब देशों में से किसी देश के कानूनों में इस बात का उल्लेख नहीं मिलेगा कि नागरिकों को सभा करने का ख्रीर संघ-स्थापना का ख्रिधकार है। इसके विपरीत इन देशों के कानूनों में यह लिखा हुआ मिलता है कि यदि सभा के स्थान पर उपदव होने की सम्भावना प्रतीत हो तो पुलिस को उसे बन्द कर देना चाहिए। उनमें यह भी बताया हुम्रा दिखाई देता है कि यदि वैध कार्य के लिए संघ स्थापित किये जायँ तो उनकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए । उनमें नियमन श्रीर नियन्त्रण की इस प्रकार की ग्रीर भी वातें मिलती हैं। शासन-विधान में **अधिकार** का स्वीकृत होना अभीष्ट होता है। यदि इस प्रकार स्वीकृत किये गए अधिकार पर आक्रमण किया जाय तो उनके लिए कानूनी उपाय होता है। यदि सभा करने का ऋधिकार हो, यानी शासन-विधान में लिखा हुन्ना हो त्यौर फिर कोई व्यक्ति सभा को भंग करे तो सभा-भंग करना उसका त्र्यपराध होगा त्र्यौर उस पर हरजाने का दावा किया जा सकेगा । पर यदि सभा करने का अधिकार ही न हो और व्यक्ति सभा को भंग करे तो उस पर सभा को भंग करने के ऋभियोग में मुकदमा दायर न किया जा सकेगा. क्योंकि सभा-भंग करना उसका ऋपराध ही न होगा। यदि सभा को भंग करने वाला उप-द्रव करे तो श्रवश्य ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। यदि कोई ऋधिकार लिखा हुआ हो तो जनता द्वारा उसका उपयोग करते समय सरकार को श्रावश्यक संरक्षण श्रौर प्रवन्ध करना पड़ता है। यदि श्रिधकार लिखा हुन्ना न हो तो सरकार का कर्तव्य सार्वजनिक शान्ति की रत्ना करने के अतिरिक्त और कछ नहीं होता। शासन-विधान में स्वीकृत ऋधिकार ऋौर संकेत द्वारा स्वीकृत परम्परागत त्र्रिधिकार-दोनों में महत्त्वपूर्ण त्रान्तर है। वैध त्र्रिधिकार पर त्राक्रमण करना हो या उसे सीमित करना हो तो यह सिद्ध करना पड़ता है कि ऐसी परिस्थित उत्पन्न हो गई है कि जिससे उस अधिकार पर आक्रमण करना या उसे सीमित करना त्रावश्यक है। यदि वैध त्राधिकार पर त्रानावश्यक या त्रान-चित स्थाक्रमण किया जाय तो उसके विवरण का कानूनी उपाय होता है। इस देश में यदि पुलिस, सभा करने की मनाही कर दे तो उसके निवारण का कोई कानूनी उपाय नहीं है। यदि ऋदालत भी यह फैसला दे दे कि मनाही ऋनुचित थी तो भी उसके खिलाफ कोई का वाई न की जा सकेगी, क्योंकि उस मनाही से किसी वैध द्यधिकार का द्यपहरण न होगा। द्यधिकार वैध वा लिखित होने पर उसके उपयोग के लिए द्यावर्यक प्रयन्ध का होना या किया जाना भी द्यावर्यक होता है। सभा करने का लिखित द्यधिकार हो तो सभा के लिए स्थान देना सरकार का कर्तव्य हो जाता है द्यौर सार्वजनिक स्थानों में सभा करने का भी द्यधिकार उत्पन्न हो जाता है। पर यदि सभा करने का द्यधिकार ही लिखित न हो तो सार्वजनिक स्थानों में सभा करने का द्यधिकार भी उत्पन्न नहीं होता। पूना के शनिवार बाड़े के सामने के मैदान में कई वर्षों से सभाएँ होती द्याई हैं, फिर भी वहाँ सभा करने का द्यधिकार उत्पन्न नहीं होता। स्थानीय स्वशासन-संस्था या सरकारी द्यधिकारी सार्वजनिक स्थान में सभा करने की मनाही चाहे जब कर सकते हैं। ऐसी द्यवस्था में सभा करने के लिए द्यधिकार क्रियुर्वक सार्वजनिक स्थान का उपयोग नहीं किया जा सकता।

ऊपर जो विवेचन किया गया है उससे यह प्रकट होता है कि शासन-विधान में या कानून में नागरिकों के ऋधिकारों की स्पष्ट स्वीकृति होना ऋभीष्ट है । इंगर्लैंड में भी इस बात के होने का प्रमाण सन् १६०⊏ के सार्वजनिक सभा-कानून में दिखाई देता है। इस कानून में ऐसी व्यवस्था है कि पार्लमेंट के चुनाव की घोपणा श्रोर समाप्ति के बीच की श्रविध में, यदि कोई व्यक्ति चुनाव-सम्बन्धी सभा का कार्य रोककर ( Breaking in a disorderly manner and preventing the transaction of business) उसे भंग करने का प्रयत्न करे या भंग कर दे, तो उसका वह कार्य अव्यवस्थित कार्य या उपद्रव का कार्य ही नहीं होता, उसका सभा भंग करने का कार्य एक त्रालग त्रापराध होता है त्रार उस कार्य की गिनती चुनाव के गैर कानूनी त्र्यौर दृषित कार्यों में की जाती है। ( Breaking a meeting is an offence and comes under the Illegal and Corrupt Practices. Act.) इसका अर्थ यह है कि केवल चुनाव की सरगरमी के समय नागरिकों को सभा करने का ऋधिकार है। यदि इस व्यवस्था का उहे रय सच्चा लोकमत मालूम करना हो तो यह व्यवस्था सब जगह च्यौर सब समय होनी चाहिए। नागरिकों को अपना मत या अपना अभिश्राय प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए ऋौर वह शासन-विधान या कानून के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए।

एकत्र होने या सभा करने और विचार प्रकट करने का अधिकार शासन-विधान में लिखित हो, संकेत या परम्परा से स्थापित हुआ हो, आधुनिक संसार में वह महत्त्वपूर्ण और मौलिक माना जाता है। वह विचार-प्रसार का प्रभावशाली साधन है। वह व्यक्ति के विकास और समाज की प्रगति के लिए

अत्यन्त आवश्यक है। व्यक्ति संघ की ओर इसलिए प्रवृत्त होता है कि उसका व्यक्तित्व व्यापक हो या उसे विस्तृत ज्ञेत्र प्राप्त हो। स्वगत-भाषण कर देने के त्रानन्द श्रीर सभा में भाषण करने के ज्ञानन्द में ब्रान्तर है। सभा या संघ में मनुष्य की रचनात्मक शक्ति का, उसकी योग्यता का आवाहन होता है—उन्हें बुलावा या निमंत्रण मिलता है। चन्द्रकान्त मिश को पिघलने के लिए चाँद की स्रावश्यकता होती है स्रीर वक्ता को श्रपना कौराल प्रकट करने के लिए श्रोत-वन्द की ऋावश्यकता होती है। यदि इस बात का विचार किया जाय कि इस दृष्टि से सभा का महत्त्व कितना है,तो यह अभीष्ट प्रतीत होता है कि समाज में सभा के सम्बन्ध में सम्यक् ज्ञान हो । जब नट, नाटक श्रीर नाटक-गृह सभी श्रच्छे होते हैं स्त्रीर सारा प्रवन्व उत्तम होता है तब दर्शकों को उच्च कोटि का स्त्रानन्द प्राप्त होता है, उनके मन समुन्नत होते हैं ग्रीर वे उस समय को ग्रमूल्य समभते हैं जो वे नाटक देखने में व्यतीत करते हैं। श्रोताश्रों को भी दत्त सभापति, चतुर वक्ता त्रीर नियम वा त्रानुशासन से चलती हुई सभा को देखकर विशेष प्रसन्तता होती है। वे उन्हें देखकर उन्नत वातावरण का अनुभव करते हैं। सबकी यही इच्छा होनी चाहिए कि जो भी सभा हो ब्रादर्श सभा हो। सभा को सफल बनाने के लिए सभापति, सदस्यों और संयोजकों को अपना-अपना उत्तरदायित्व समभ्तकर सहकारिता से काम करना चाहिए। इस कार्य के लिए उपयुक्त विवेचन करना इस पुस्तक का उद्देश्य है।

## सार्वजनिक सभातन्त्र

सभा—सभा वह जन-समृह है जो निश्चित विषय का विचार करने के लिए एकत्र हुत्रा हो त्रोर नियम के अनुसार कार्य करता हो। लोगों को एकत्र होने का अधिकार होने से ही उनका समृह सभा नहीं कहा जा सकता। याजार में लोग इकट्ठे होते हैं, पर उनका समृह सभा नहीं होता। मदारी का तमाशा देखने के लिए बहुत से लोग जमा हो जाते हैं पर उनका जमाव भी सभा नहीं होता। नाटक या सिनेमा देखने के लिए लोग एकत्र होते हैं, पर उनका समृह भी सभा नहीं होता। जब कोई पादरी या प्रचारक किसी नाके पर खड़ा होकर भाषण करने लगता है तो उसे सुनने के लिए बहुत से लोग जमा हो जाते हैं, पर उनका जमाव भी सभा कहलाने का अधिकारी नहीं होता। यदि किसी जन-समृह का नियामक या अध्यच् न हो तो वह सभा नहीं है। सभा वही जन-समृह है जिसका विचारणीय विषय निश्चित हो, जिसका नियामक हो और जो नियमों के अनुसार कार्य करता हो। इस परिभाषा के अनुसार, वह जन-समृह सभा नहीं कहला सकता जो कथा या कीर्तन सुनने के लिए एकत्र हुत्रा हो। उसी प्रकार यदि कभी मरघट में इकट्ठे हुए लोगों के सामने भाषण किये जायँ तो उनका समृह भी सभा नहीं कहा जा सकता।

सार्वजिनक सभा—सार्वजिनिक सभा वह सभा है जो सार्वजिनिक विषय का विचार करने के लिए खुले निमन्त्रण के द्वारा बुलाई गई हो या एकत्र हुई हो ऋौर जिसमें भाग लेने का ग्राधिकार सभी उपस्थित व्यक्तियों को हो।

किसी संस्था की सभा में उपस्थित होने का अधिकार उसके सदस्यों को ही होता है। यदि किसी संस्था की ओर से सार्वजनिक विषय का विचार करने के लिए सार्वजनिक सभा की गई हो, तो उसमें भाग लेने का अधिकार उस संस्था के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी होता है।

कोई सभा, विशिष्ट मत या विशिष्ट विचार के लोगों की सभा होने से ही निजी सभा नहीं होती, वह भी सार्वजनिक सभा ही होती है। यदि किसी सभा के निमन्त्रण-पत्र में यह लिख दिया गया हो कि उसमें वे ही लोग उपस्थित हों

जो ग्रमक सज्जन को मान-पत्र ग्रापित करने के पत्त में हो तथा वह सभा उन्हीं लोगों की सभा है, तो भी वह सार्वजनिक सभा ही होती है। शहर में यदि जगह-जगह इस त्याशय के विज्ञापन वँटवा दिये गए हों कि ग्रह-कर की वृद्धि पर विचार करने के लिए मकान-मालिकों की विराट सभा होगी, तो भी वह सार्व-जनिक सभा ही कही जायगी। पर यदि मकान-मालिकों की संगठित संस्था हो ्र ऋौर उसकी सभा में उसके सदस्य ही उपस्थित हो। सकते हों तो वह सभा निजी सभा कही जायगी। जिस सभा में उपस्थित होने का ऋधिकार सबको न होकर किसी संस्था के सदस्यों को ही होता है वह सार्वजनिक सभा नहीं हो सकती। उसमें दर्शकों के रूप में बहुत से लोग उपस्थित हों तो भी वह सार्वजनिक सभा नहीं कही जा सकती। जिस सभा में सभी उपस्थित व्यक्तियों को भाग लेने का श्रिधिकार न हो वह सार्वजनिक सभा नहीं है। किसी संस्था की सभा में जो प्रस्ताव पास होते हैं वे उस संस्था के निश्चय माने जाते हैं। उस संस्था का रूप सार्वजनिक हो, तो भी वे उस संस्था के सदस्यों के ही निश्चय माने जाने चाहिएं। यदि किसी संस्था की सभा का विचारणीय विषय सार्वजनिक हो, वह किसी सार्वजनिक स्थान पर हुई हो च्रौर उसमें दर्शकों के रूप में सम्मिलित होने की स्वतन्त्रता सबको हो, तो भी वह सभा सार्वजनिक सभा नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें भाग लेने, अर्थात् भाषण् करने और मत देने का अधिकार सीमित होता है. यानी वह उस संस्था के सदस्यों को ही होता है। यह स्नावश्यक नहीं है कि यदि कोई सभा प्रकट रूप में हो तो वह सार्वजनिक ही हो। सम्भव है कि किसी संस्था की सभा उसके सदस्यों की ही सभा होते हुए भी प्रकट रूप से हो । जिस सभा में भाग लेने का ऋधिकार किसी संस्था के सदस्यों को ही होता है उसमें दर्शकों के रूप में सम्मिलित होने की स्वतन्त्रता, उस संस्था के सदस्य न होने वाले लोगों को भी दी जा सकती है। प्रगट रूप से होने वाली सभा का ऋर्थ वह सभा है जो ग़ुप्त रूप से नहीं होती। ऐसी सभा का कार्य खुले तौर पर होता है। यदि किसी संस्था की सभा प्रकट रूप से हो तो भी वह निजी सभा ही मानी जानी चाहिए क्योंकि वह उस संस्था के सदस्यों की ही सभा होती... है, ऋर्थात् उसमें भाग लेने का ऋषिकार उस संस्था के सदस्यों को ही होता है। वह सभा सार्वजनिक सभा नहीं हो सकती। यह भी त्रावश्यक नहीं है कि वह प्रकट रूप से हो । इसके विपरीत सार्वजनिक सभा प्रकट रूप से ही होनी चाहिए। वह गप्त रूप से हो ही नहीं सकती। सार्वजनिक सभा निजी स्थान पर होने से निजी सभा नहीं होती और किसी संस्था की सभा प्रकट रूप से होने के कारण सार्वजनिक सभा नहीं होती। उसी सभा को सार्वजनिक सभा कहना उचित है

जिसका विचारणीय विषय सार्वजनिक हो, जिसमें सम्मिलित होने का निमन्त्रण कुछ व्यक्तियों को ही नहीं विलेक सबको दिया गया हो। जिसमें भाषण करने ख्रीर मत देने का अधिकार सभी उमस्थित लोगों को हो। ऊपर सभा के सार्वजनिक स्वरूप का विवेचन उसके निर्चयों की दृष्टि से किया गया है—शान्ति-रच्चा या कानून की दृष्टि से नहीं। इन दृष्टियों से उसका विचार द्यागे किया जायगा। नागरिकों की सार्वजनिक सभा में स्वीकृत हुए प्रस्तावों को जो महत्त्व प्राप्त है वह किसी संस्था के सदस्यों की सभा में स्वीकृत हुए प्रस्तावों को प्राप्त नहीं है। सार्वजनिक सभा को जनमत सूचित करने का अधिक द्यधिकार होता है।

सार्वजिनक सभा के विषय—सार्वजिनक सभा का विचारणीय विषय राजनीतिक, सामाजिक या ग्रान्य किसी प्रकार का हो सकता है। वह विषय सार्वजिनक होना चाहिए। व्यक्ति-विशेष के स्वार्थ का प्रश्न सार्वजिनक सभा का विचारणीय विषय नहीं हो सकता। व्यक्ति का निजी विषय सार्वजिनक विषय नहीं होता। पर यदि किसी व्यक्ति के किसी कार्य से सार्वजिनक नीति में या सार्वजिनक हित में बाधा पड़ती हो तो वह कार्य सार्वजिनक विषय हो सकता है। 'ग्रा' का व्याह या दूसरा व्याह निजी विषय है। पर यदि 'ग्रा' सार्वजिनक चेत्र में कार्य करने वाला कोई बड़ा व्यक्ति हो तो उसका व्याह सार्वजिनक महत्त्व का विषय है। 'ग्रा' नामक सार्वजिनिक कार्यकर्ता की साठवीं वर्ष-गाँठ पर, उसे कोई बड़ा ग्राधिकार मिलने पर या चुनाव में उसकी जीत होने पर, उसे वधाई देना सार्वजिनक विषय हो सकता है। कोई विषय सार्वजिनक सभा का विचारणीय विषय होने के लिए कुछ ग्रांशों में सार्वजिनिक महत्त्व से युक्त होना चाहिए।

सार्वजिनिक सभा के उद्देश्य—प्रचार, असमर्थन, मत-प्रकाश, प्रदर्शन, मन-बहलाब, दु:ख-निवारण, श्रिमनन्दन श्रादि विषय सार्वजिनिक सभा के उद्देश्य होते हैं। मत विशेष के प्रचार के लिए भाषण करना प्रचार-कार्य का एक बहुत बड़ा भाग है। श्रपना मत उपस्थित एवं व्यक्त करने की स्वतन्त्रता भाषण-स्वतन्त्रता है श्रीर इस स्वतन्त्रता के उपभोग का चेत्र सभा है। सभा, प्रचार का बहुत प्रभावशाली साधन है। चुनाव के दौरों का श्रर्थ मुख्यत: जगह-जगह होने वाली सार्वजिनक सभाएँ ही हैं। श्रपनी विचार-प्रणाली, श्रपने पच्च या श्रपने उम्मीदवार के लिए समर्थन प्राप्त करना भी सभा का उद्देश्य होता है। जनमत के द्वारा कितनी ही वातों का निर्णय करने के लिए सभा से काम लिया जाता है। ये वातें इस प्रश्न से लेकर, कि कौन सा पत्रा श्रुद्ध या कौन सा श्राध्य है, इस प्रश्न तक होती हैं कि देश के सच्चे हितेषी कौन हैं या वास्तविक मत क्या है ? यह निश्चित करने का सबसे श्रच्छा साधन सभा है कि कोई

कानून, विल या सरकारी कार्य जनता को पसन्द है या नहीं। जुलूस श्रीर समाएँ जनमत का प्रताप श्रीर जनता का विराट स्वरूप प्रकट करने के सर्वमान्य साधन हैं। समा ज्ञान-दान का व्यापक माध्यम है। श्राधुनिक संसार में सभी इस बात के कायल हैं कि जनता के दु:खों श्रीर उसकी शिकायतों को सरकार के कानों तक पहुँचाने के लिए सभा एक सर्वोत्तम साधन है। मन-बहलाव भी सभा का उद्देश्य हो सकता है। विभिन्न दृष्टियों से होने वाली चर्चा सुनने से उच्यकोटि का श्रानन्द प्राप्त हो सकता है।

निमंत्रक-घटना के अनुसार चलने वाली संस्थाओं की नियमावलियों में इन विषयों की व्यवस्था लिखी रहती है कि सभा किसे बुलानी चाहिए, ऋष्यच किसे होना चाहिए और काम-काज कैसे चलना चाहिए। इस बात के वैधानिक नियम नहीं हैं कि सार्वजनिक सभा किसे बुलानी चाहिए। फिर भी, सर्वमान्य परम्परा से स्थापित कुछ संकेत या रूढियाँ हैं ख्रीर इन्हें नियमों का पद प्राप्त हो गया है। कछ संस्थात्रों के विधानों में सार्वजनिक सभा बुलाने की व्यवस्था होती है। उनके लिए यह स्रावश्यक होता है कि वे उस व्यवस्था के स्रनुसार सार्वजनिक सभा बलायँ। सार्वजनिक सभा के विचारणीय विषय से यह आप-से-स्राप निश्चित होता है कि उसके निमंत्रक या बुलाने वाले साधारणतः कौन हों । समाज में धर्म, राजनीति, व्यापार ऋादि ऋनेक विषयों से सम्बन्ध रखने-वाली संस्थाएँ ऋौर नागरिक होते हैं। किसी सार्वजनिक सभा में जिस विषय पर विचार होने वाला होता है उस विषय से सम्बद्ध संस्था या व्यक्ति उसे बुलाने में नेतृत्व प्रहण करते हैं। यदि शारदा कानून पर विचार होने वाला हो तो महिलात्रों की कोई संस्था, कोई धार्मिक संस्था या इस विषय से सम्बद्ध कोई श्चान्य संस्था या व्यक्ति सभा बुलाने में नेतृत्व ग्रहण करेंगे। यदि स्वतन्त्र निर्वाचक-संघ सभा का विचारणीय विषय हो तो कोई राजनीतिक संस्था, दल या व्यक्ति उसे बुलाने में श्रग्रसर होंगे। प्रत्येक नागरिक को स्वयं श्रागे बढकर सार्वजनिक सभा निमंत्रित करने का ऋधिकार है। फिर भी सभा के व्यय श्रीर प्रबन्ध श्रादि की दृष्टि से यह श्रमीष्ट होता है कि कुछ जिम्मेदार नागरिक पहले एकत्र होकर सभा के सम्बन्ध में विचार करें और उसका सारा प्रबन्ध कर लें त्रीर तब सभा बुलायँ। ऐसा करने से ऋव्यवस्था ऋौर कठिनाइयाँ द्र की जा सकती हैं। सभा बलाने से पहले उसकी तैयारी कर लेना इसलिए श्रमीष्ट है कि ऐसी नौबत न श्रा जाय कि सभा के स्थान के उपयोग की श्रनु-मित न हो, वहाँ बैठने का कोई प्रबन्ध न हो, वक्ता निश्चित न हों, रेशनी का इन्तजाम न हो या प्रसंगवश श्रोतागरा उपस्थित न हो सकें।

निमंत्रग-प्रकट निमंत्रण सार्वजनिक सभा का एक प्रमुख श्रङ्क है। दस-पाँच ब्यादमियों को निमंत्रित करके जो सभा की जाती है वह सार्वजनिक सभा नहीं हो सकती । प्रकट निमंत्रणके कई प्रकार या ढंग हैं । पर इनमें से चाहे किसी भी प्रकार से निमंत्रण दिया गया हो उसमें सभा-स्थान,विचारणीय विषय श्रीर समय का उल्लेख स्रवश्य होना चाहिए। (१) विज्ञप्ति निकालकर निमंत्रण दिया जा सकता है। विज्ञप्ति में सभा के स्थान, विषय ग्रीर समय का उल्लेख होना चाहिए। सभा होने से पहले वे सर्वत्र बाँटी जानी चाहिएँ । विज्ञप्ति छपवाई जाने से ही यह नहीं सिद्ध होता कि वे उचित समय पर ख्रीर उचित स्थान पर बाँटी भी गईं। विज्ञित पर सभा के निमंत्रकों के रूप में प्रभावशाली संस्थात्रों या व्यक्तियों के नाम होने से सभा को अधिक महत्त्व प्राप्त होता है और प्रायः लोग विज्ञित पढकर फेंक नहीं देते । कानुनन यह ग्रावश्यक है कि विज्ञप्ति पर कम-से-कम एक व्यक्ति का नाम हो। (२) वाजार त्रादि जिन जगहों में लोग प्रायः इकहे होते हैं वहाँ पोस्टर या तिस्तियाँ लगाकर भी सभा का निमंत्रण या उसकी सचना दी जा सकती है। उनमें सभा के स्थान, समय और विचारणीय विषय का उल्लेख होना त्रावश्यक होता है। (३) रास्ते में ज़मीन पर सभा की सूचना लिखना भी सभा के विज्ञापन का एक ढंग है (४) डोंडी पीटकर या छोटे-छोटे जुलूस या फेरियाँ निकालकर सभा की सूचना देने का ढंग भी प्रसिद्ध हो गया है। (५) स्थानीय समाचार-पत्र में किसी प्रमुख स्थान पर या स्थानीय समाचारों या कार्य-कम के शीर्षक के नीचे, सभा की सूचना प्रकाशित की जा सकती है। सब दलों के समाचार-पत्रों में सभा की सूचना प्रकाशित करना सार्वजनिक सुभीते के विचार से ऋच्छा होता है। समाचार-पत्रों में सभा का निमंत्रण प्रकाशित होने से बहुत कुछ काम हो जाता है त्यौर यदि सभा की सूचना समाचार-पत्रों में उचित प्रकार से प्रकाशित हो तो कार्य की दृष्टि से वह ही ग्रामीष्ट होता है। यदि सभा की सचना में प्रसिद्ध वक्तात्रों के नाम लिख दिये जायें त्रीर तब वह सूचना सब दलों के समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर दी जाय तो सभा में ग्राधिक ग्रादमी एकत्र होते हैं। सार्वजनिक सभात्रों के बारे में ऐसा कोई बंधन नहीं है कि उसके होने से इतने समय पहले उसकी सूचना त्रावश्य प्रकाशित हो या जनता को प्राप्त हो। फिर भी यह निश्चित है कि सभा होने से पहले उचित समय पर उसकी सचना प्रकाशित होने से उसे ग्राधिक महत्त्व प्राप्त होता है ग्रारि उसमें ग्राधिक संख्या में श्रादमी एकत्रित होते हैं।

सभा का समय—ऐसा वंधन नहीं है कि दिन के किसी निश्चित समय पर ही सार्वजनिक सभा की जाय, पर जनता के सुभीते के लिए कुछ वार्ते ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सभा के समय के सम्बन्ध में विभिन्न स्थानों में कुछ परम्पराएँ या प्रथाएँ स्थापित हो जाती हैं। वड़े शहरों में सभा का समय शाम को रखना श्रभीष्ट होता है। उसमें शहरों के श्रास-पास की बस्तियों के लोग सम्मिलित होते हैं। सभा का समय शाम को रखने से वे सभा समाप्त होने के बाद ठीक समय पर अपने-अपने वर लौट सकते हैं। छोटे शहरों में या गाँवों में सभा का सनय रात को रखने से वहाँ के लोगों को सभीता होता है और वे अधिक संख्या में उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जिन गाँवों में हाट लगते हैं उनमें सभा का समय साधारणतः हाट उठने से पहले रखने से बहुत-कुछ कार्य सिद्ध होता है। कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ रात के ११ वजे के बाद सभाएँ प्रारंभ होती हैं ऋौर बहुत देर तक होती रहती हैं। साधाररातः सभा रात को ११ बजे से पहले समाप्त हो जानी चाहिए। सभा का समय ऐसा होना चाहिए जब लोग सभा में सम्मिलित हो सकें ग्रौर उसकी समाप्ति तक ग्राधिक-से-ग्राधिक संख्या में उपस्थित रह सकें। इस विषय में कोई नियम नहीं है कि सभा कितने समय तक जारी रहे। हाँ, यदि किराये पर कोई स्थान निश्चित समय के लिए लिया गया हो तो उस समय के भीतर ही सभा समाप्त होनी चाहिए। आजकल सभा करने के लिए सिनेमा-भवन प्रायः किराये पर निश्चित समय के लिए लिये जाते हैं ऋौर उस समय के ऋंदर सभा समाप्त करनी पड़ती है। ऋनेक समयों पर पुलिस ऐसे प्रतिबन्ध लगा देती है जिनके कारण किसी निश्चित समय तक सभा समाप्त कर देनी पड़ती है। फिर भी, नियम या संकेत से यह निश्चित नहीं है कि सभा किस समय तक समाप्त हो । यह निश्चित करने का काम सभा का ही होता है कि सभा के विचारणीय विषय की चर्चा किस समय समाप्त की जाय। तो भी बुद्धिमत्ता इसी में है कि श्रोतात्रों के धीर-धीरे खिसक जाने ख्रौर केवल व्यवस्थापकों के रह जाने के पहले ही सभा समाप्त कर दी जाय। जिस प्रकार यजमान के हाथ का जल टपक-टपककर गिर जाने के पहले पुरोहित को संकल्प पढ लेना चाहिए श्रीर दीपक का तेल समाप्त हो जाने के पहले श्राख्यान समाप्त होना चाहिए, उसी प्रकार श्रोतात्रों के चले जाने के पहले सभा भी समाप्त होनी चाहिए। सभा के एक श्रोता के उठकर चले जाते ही दूसरा भी उसका अनुकरण करता है। इससे सभा की एकाग्रचित्तता तथा प्रसन्नता नष्ट हो जाती है, उसमें गड़बड़ मचती है, वक्ता के भाषण में रुकावट पड़ती है एवं सभा का रंग-भंग होजाता है। यदि सभा का ऋध्यत्त यह घोषणा कर दे कि सभा की निश्चित ऋवधि समाप्त होते ही सभा विसर्जित कर दी जायगी और यदि वह वक्ताओं का उचित कम रखे, तो सभा में लोगों के बहुत-कुछ धैर्यपूर्वक बैटे रहने की संभावना होती है।

सभा-स्थान-यह त्रावश्यक नहीं है कि सार्वजनिक सभा किसी सार्वजनिक स्थान पर ही हो। वह किसी ऐसे स्थान पर भी हो सकती है जिस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व हो । अवश्य ही, वहाँ सभा करने के लिए उस व्यक्ति की इजाजत ली जानी चाहिए ऋौर सभा में सम्मिलित होने की स्वतन्त्रता सबको होनी चाहिए। यह ज़रूरी है कि स्थान के मालिक से वहाँ सभा करने की अनुमति पहले ही ले ली जाय: नहीं तो उस स्थान पर जाने वाले अनिधकार प्रवेश के अपराधी होते हैं। सभा के व्यवस्थापकों या संचालकों को उन सब शतों का पालन करना चाहिए जिन पर वह स्थान उन्हें दिया गया हो । उन्हें इस वात का भी प्रवन्ध करना चाहिए कि उपस्थित लोग भी उन शतों को न तोड़ें। सार्वजनिक सभाएँ करने के लिए, संस्थाओं के भवन, खेल के मैदान ग्रादि उनके ग्राधिकारियों से प्रायः लिये जाते हैं। ये सब स्थान व्यक्तिगत स्वामित्व वाले ही समभ्रे जाने चाहिएँ, क्योंकि इन स्थानों में प्रवेश करने और रहने का ऋषिकार उन संस्थाओं के सदस्यों को छोड़कर अौर किसी को नहीं होता । यदि किसी संस्था के स्थान पर सभा होने के कारण उस स्थान की कुछ हानि हो तो उस हानि के लिए सभा के संचालक ही जिम्मेदार होते हैं, चाहे वहाँ पहले ब्रानुमति लेकर ही सभा क्यों न की गई हो। हानि कोई करे, उसकी जिम्मेदारी सभा के संचालकों पर ही होती है। स्थान के मालिकों को चाहिए कि स्थान माँगने वालों से लिखित त्र्यावेदन पत्र लेकर ही उन्हें स्थान दिया जाय । स्थान माँगने वालों को भी यह उचित है कि लिखित ग्रावेदन-पत्र देकर ही वे स्थान लें। इससे दोनों पत्नों को यह निश्चित रूप से मालूम होता है कि किन शतों पर स्थान दिया ऋौर लिया गया है। जिस समय सभा हो रही हो उस समय भी यदि स्थान के मालिक यह देखें कि शतों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो भी उन्हें सभा बंद कराकर त त स्थान खाली कराने का ग्राधिकार नहीं होता । उन्हें शतें तोड़ी जाने पर हर-जाना माँगने का ऋधिकार है। उन्हें सभा वन्द करने का ऋधिकार नहीं होता ऋौर न उन्हें इस कारण सभा को भंग करने का ही अधिकार होता है कि शतें तोड़ी गई हैं। यदि सभा में उपद्रव या शान्ति भंग हो तो उसका उत्तरदायित्व सभा के संचालकों पर होता है। सभा में जो-कुछ होता है उसका उत्तरदायित्व साधारणतः उन्हीं पर होता है। हाँ, यदि सभा में कोई वक्ता मानहानिकर या राजदोहात्मक भाषण करे, तो उसके लिए सभा के संचालक निश्चय ही उत्तरदायी नहीं होते । सभा के लिए जो स्थान लिया गया हो उसे यदि कोई हानि पहुँचे तो उसके लिए सभा के संचालकों को स्थान के मालिक को हरजाना देना चाहिए।

जब सार्वजनिक सभाएँ सार्वजनिक स्थानों पर स्रार्थात् रास्तों पर या खुली जगहों पर होती या की जाती हैं तब कुछ बातें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जब निजी रास्ते पर सभा करनी होती है तब तो उसके मालिक की इजाजत लेनी ही पड़ती है पर किसी मार्ग के सार्वजनिक होने के कारण ही वहाँ सभा करने का निर्पेक्त या त्रावाध त्राधिकार नहीं होता। साथ ही कोई सभा केवल इस कारण अपराध की भागी भी नहीं होती कि वह सार्वजनिक मार्ग पर की गई है। पिलिस किसी सभा को केवल इस कारण बन्द नहीं कर सकती कि वह सार्वजिनक मार्ग पर की गई है। सार्वजनिक मार्ग यातायात के लिए होता है; यातायात सार्वजनिक मार्ग का प्रधान उह श्य है। ख्रतः यदि उस मार्ग पर सभा की गई हो तो मुख्य प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ख्राने-जाने वालों के लिए वहाँ जगह है या नहीं। यदि जगह काफी हो और आने-जाने में रुकावट न पड़ती हो तो किसी को भी इस कारण उसे वन्द करने का ग्राधिकार नहीं है कि वह सार्वजनिक मार्ग पर की गई है। मार्ग सार्वजनिक स्वामित्व या ऋधिकार की सम्पत्ति हो, तो भी जनता को केवल सभा करने के लिए उसका पूरा उपयोग करने का अनि-यन्त्रित ऋौर ऋपवाद-रहित ऋधिकार नहीं होता। मार्ग मूलत: मार्ग है ऋौर जिस समय वहाँ सभा हो रही हो उस समय भी वह मार्ग बना रहना चाहिए अर्थात् उस पर त्राने-जाने के लिए काफी जगह होनी चाहिए। सार्वजनिक मार्गों त्रौर स्थानों के उपयोग के सम्बन्ध में सर्वत्र पुलिस के नियम होते हैं। इन नियमों का उद्देश्य यही होता है कि जनता को ऋसविधा न हो, उसके काम में रुकावट न पड़े ऋौर उसके लिए कोई खतरा न पैदा हो। पुलिस को इन सब विषयों में नियम बनाने का ऋधिकार होता है कि सार्वजनिक मार्ग पर किस ऋोर से गाड़ियाँ चलें, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी की जायँ, मवेशी कब ख्रीर कैसे ले जाये जायँ, गाड़ियाँ कितनी रफ्तार से चलाई जायँ, खुली सार्वजनिक जगह में किस रास्ते से प्रवेश किया जाय त्रीर सार्वजनिक मार्ग पर कितनी जगह छोड़कर सभा की जाय। इस प्रकार के अन्य विषयों में भी नियम बनाने का अधिकार पुलिस को होता है। जिला-पुलिस-कानून की २२ वीं धारा के अनुसार यह अधिकार प्रत्येक जिले के प्रधान पुलिस-ग्राधिकारी को दिया गया है। बम्बई-पुलिस-कानून की २२ वीं धारा से बम्बई के पुलिस-कमिश्नर को यह अधिकार दिया गया है। पुलिस को सब जगह यह ऋधिकार भी प्राप्त है कि वह मार्ग पर होने वाले ऋावागमन की, जारी किये हुए नियमों के अनुसार चलाने के लिए, उसे कुछ समय तक बन्द करे या उसमें कुछ परिवर्तन करे । जिला मजिस्ट्रेट बम्बई जिला-पुलिस-कानून की धारा ३६ के अनुसार मार्ग, सार्वजनिक स्थान या जहाँ सब लोग सार्वजनिक . रूप से प्रवेश कर सकते हों, ऐसा कोई स्थान कुछ समय तक वन्द कर सकता है। वह यह ग्राज्ञा निकाल सकता है कि उस स्थान का उपयोग सभा या श्रोर कोई कार्य करने के लिए न किया जाय या कोई विशेष कार्य करने के लिए श्रोर खास-खास शतों पर किया जाय। वम्बई के पुलिस-किमश्नर को भी ये कार्रवाइयाँ करने का श्रिधिकार है। इन सब श्रिधिकारों का उद्देश्य यह है कि जनता को श्रिसुविधा न हो, उसके काम में स्कावट न पड़े श्रीर उसके लिए खतरा न पैदा हो। इसी उद्देश्य से इनका उपयोग होना चाहिए। कुछ स्थानों में मार्ग पर सभा करने या जुलूस निकालने की स्चना वहाँ की पुलिस को देने का नियम है। इसका भी उद्देश्य शान्ति-रक्षा श्रीर जनता की सुविधा ही है।

जनता को सार्वजनिक खली जगह में भी सभा करने का ग्रानियंत्रित ग्रीर त्रपवाद-रहित अधिकार नहीं होता। किसी जगह के वैध उपयोग और उहें स्य के विचार से इस वात का निश्चय होता है कि वहाँ जनता को क्या करना चाहिए या वह ्या कर सकती है। जनता किसी दूसरे काम के लिए सार्वजनिक खुली जगह का उतना और वैसा ही उपयोग कर सकती है जितने और जैसे उपयोग से उस काम में कोई रुकावट न पड़े जिसके लिए वह जगह रखी गई हो । बाजार की जगह बाजार लगने के लिए है, ग्रातः जनता बाजार बन्द करके वहाँ सभा नहीं कर सकती। यदि कोई यह कहे कि चूँ कि बाजार के समय कय-विकय के लिए वहाँ प्रवेश करने का अधिकार सबको है, इसलिए जनता को उसी समय वहाँ सभा करने का भी अधिकार है, तो यह कहना कानून और अनु-शासन दोनों के विरुद्ध होगा। श्मशान में दाह-संस्कार के समय लोग एकत्र होते हैं श्रीर भाषरा भी दिये जाते हैं; पर इससे जनता को वहाँ जब चाहे सभा करके मृतकों के दाह-संस्कार में विलम्ब करने का ग्राधिकार नहीं होता। यह ठीक है कि खुली सार्वजनिक जगहों पर सिद्धान्ततः जनता का स्वामित्व होता है। फिर भी, उन पर कब्जा कानूनन स्थानीय स्वशासन-संस्थात्रों या सरकार का होता है श्रौर स्थानीय स्वशासन-संस्थाश्रों तथा सरकार को यह निश्चित करने का श्रिध-कार होता है कि उन जगहों का उपयोग किस प्रकार हो। यह दावा नहीं किया जा सकता कि जिस खुली जगह में नित्य सभाएँ होती हैं उसमें सभा करने का श्रिधिकार जनता को परम्परा से प्राप्त हो गया है। स्थानीय स्वशासन-संस्था यह श्राज्ञा निकाल सकती है कि वह जगह सार्वजनिक सभा के काम में न लाई जाय या त्राज्ञा के विना काम में न लाई जाय। पूना की म्यूनिस्पैलिटी ने इस प्रकार की त्र्याज्ञा निकाली थी। जनता को सभा करने के लिए मार्ग या सार्वजनिक स्थान यदि न देना हो तो कोई वहाना बना लिया जाता है ऋौर धूर्त सरकारी

स्रिकारी यह कार्रवाई करते भी रहते हैं। इसके स्रालावा, सन् १६११ के राजद्रोहात्मक सभा-बन्दी कान् के स्र नुसार सरकार चाहे जिस व्यक्तिगत या सार्वजिनक स्थान को छः महीने के लिए 'घोषित चेत्र' (Proclaimed Area) करार दे सकती है। यदि किसी स्थान को सरकार 'घोषित चेत्र' करार दे दे तो जिले के स्रिधिकारी या पुलिस-किमरनर को लिखित स्रावेदन-पत्र देकर तीन दिन पहले उनसे स्र नुमित लिये बिना उस स्थान पर कोई सार्वजिनक सभा नहीं की जा सकती। यही नहीं; उस स्थान पर ऐसा कोई लेख, चित्र या स्र न्य पदार्थ भी नहीं रखा जा सकता जिससे शान्ति-भंग हो या चोभ उत्पन्न हो। इस कान्त की धारा ३ में यह परिभाषा दी गई है—''सार्वजिनिक सभा वह सभा है जिसमें उपस्थित होने की स्वतन्त्रता सबको, किसी वर्ग को या जनता के किसी भाग को हो, चाहे वह निजी स्थान पर हो, चाहे उसमें प्रवेश करने की स्वतंत्रता टिकट लगाकर या स्र न्य किसी प्रकार से सीमित की गई हो।'' जो सभा करने के लिए स्र नुमित दी गई हो उसमें मजिस्ट्रेट की स्थाज्ञा के स्र नुसार पुलिस के रिपोर्टरों को उपस्थित रहकर उसका सारा विवरण लिख लेने का स्रिधिकार है।

इस देश में सभा करने का वैध ऋधिकार ऋर्थात् शासन-विधान में लिखित ऋषिकार नहीं है। कहीं किसी कानून में यह नहीं बताया गया है कि सभा करने का ऋधिकार मौलिक ऋधिकार है। यह मानकर कि सभा करने का ऋधिकार संकेततः विद्यमान है, उसके उपभोग की सीमाएँ ऋवश्य बताई गई हैं। ऊपर, सार्वजनिक मार्गों पर श्रौर खुले सार्वजनिक स्थानों पर सभा करने के श्रिधिकार के उपभोग की सीमात्रों की रूपरेखा खींची गई है। यदि सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर समा करने का ऋधिकार सांकेतिक न रहकर कानून या शासन-विधान में लिखा हुन्ना हो. तो उसके उपभोग के लिए उपयुक्त स्थान रखना या या बनाना सरकार का कर्तव्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में इस बात की व्यवस्था की जायगी कि प्रत्येक शहर में 'नगर-भवन' या 'त्राजाद मैदान' हों श्रीर हर एक गाँव में चरागाह की तरह सभा के लिए मैदान हो। यह अध-कार सांकेतिक होने से उसका उपभोग धूर्ततापूर्वक सीमित किया जा सकता है श्रीर वह श्रसंभव भी कर दिया जा सकता है। श्राजकल चौक में, घाट पर, तिरमहानी पर, चब्रतरे पर, खुले मैदान में, म्युनिसिपल बगीचे में, नदी-तट श्रादि के रेतीले मैदानों में सभाएँ होती हैं, पर इससे इन सार्वजनिक स्थानों पर समा करने का ऋधिकार नहीं उत्पन्न होता। एक प्रसिद्ध ऋंग्रेज़ न्यायाधीश ने कहा है - "राज्य में सर्वत्र प्रतिदिन, किसी रुकावट या बाधा के बिना, ऐसे कितने ही काम किये जाते हैं जिनके करने का कानूनी श्रिधकार नहीं होता श्रीर न हो ही सकता है; तो भी प्रायः वे काम सद्भावना-पूर्वक होने दिए जाते हैं, क्योंकि वे स्वभावतः ऐसे होते हैं कि चाहे वे कितनी ही बार किये जायँ, उनके करने का अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकता।" (Things are done every day in every part of the kingdom without let or hindrance. which there is not and cannot be a legal right to do, and not infrequently are submitted to with a good grace, they are in their nature incapable by because whatever amount of user growing into a right.) खुली सार्वजनिक जगहों में होने वाली समात्रों की गिनती इसी प्रकार के कामों में की जाती है। जब तक ऐसी किसी जगह के मूल उद्देश्य का विपर्यास नहीं होता या उनके निश्चित उपयोग में रुकायट नहीं पैदा होती तय तक जनता को सार्वजनिक सभा करने के लिए उसका उपयोग करने देना न्याय-संगत है। स्थानीय स्वशासन-संस्था या स्थानीय पुलिस-ऋधिकारियों को ऋपने नियम जनता की सुविधा और सुरता के विचार से ही लागू करने चाहिएँ। नियम ऐसे होने चाहिएँ जिनसे उपयोग या उपमोग बन्द न हो, बल्कि व्यवस्थित हो ।

सभा में शानित ख्रीर व्यवस्था—सभा का कोई विशेष उह श्य होता है ऋौर उस उहे श्य की पर्ति के लिए यह खावश्यक है कि मभामें शान्ति ख्रौर व्यवस्था रहे। सभा में शान्ति ऋौर व्यवस्था रखने का उत्तरदायित्व सभा-संचालकों सभापति श्रीर सदस्यों पर होता है। सार्वजनिक सभा में शान्ति श्रीर व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी त्रीर जोखिम ज्यादा होती है। सभा में लोग विचार करने, ज्ञान प्राप्त करने और अपना मत प्रकट करने के लिए एकत्रित होते हैं। यदि सभा में ये सब काम किये जाने के बदले ईंट-पत्थर फेंके जाने लगें, सिर फटने लगें श्रीर सभा दंगल या उपद्रव का रूप धारण करने लगे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सभा का उद्देश्य विफल हो गया और सभा करने के मौलिक अधिकार का विपर्यास हो गया। सभा-स्थान मार-पीट या बल-प्रयोग से निर्ण्य करने का चेत्र नहीं है; ग्राखाड़ा ग्रीर युद्ध-स्थल इस प्रकार के चेत्र हैं। सभा की कल्पना के मूल में यह विश्वास और आशा निहित है कि मनुष्यों को उचित-श्चतुचित का विचार करके तथा युक्ति के श्चनुसार कोई काम करना चाहिए। प्रजातन्त्र शासन वह शासन है जो विचार-विनिमय तथा अनेक मतों और अभिपायों का संकलन और समन्वय करके किया जाय। विचार-विनिमय प्रजा-तन्त्र शासन की जान है त्योर सभा विचार-विनिमय का साधन। इसीलिए समा का इतना महत्त्व है। उचित ढंग से विचार-विनिमय होने के लिए सभा में शान्ति श्रोर सदस्यों में सहिष्णुता नितान्त श्रावश्यक है। सभा के श्रमीष्ट कार्य का श्राधार शान्ति है। शान्ति न हो तो न सभा है न चर्चा, न विचार-विनि-मय है श्रोर न कुछ।

सार्वजनिक सभा में सबको प्रवेश करने का अधिकार होता है. इसलिए वहाँ की शान्ति-भंग होना सार्वजनिक शान्ति-भंग होना है। ख्रतः सार्वजनिकः सभा के सम्बन्ध में कुछ उत्तरदायित्व या कर्तव्य सरकार का होता है। पहले इसका विचार किया जाना चाहिए । सरकार का उक्त कर्तव्य केवल सार्वजनिक शान्ति-रचा होना चाहिए, इससे ऋधिक नहीं। यदि सार्वजनिक शान्ति भंग न हुई हो या होने की प्रवल संभावना न हो तो पुलिस को सभा बंद करने या तितर-बितर करने का ऋधिकार नहीं होना चाहिए। जहाँ शासन-विधान में सभा करने का अधिकार लिखा हुआ होता है वहाँ इन सिद्धान्तों के अनुसार सभा के सम्बन्ध में पुलिस का उत्तरदायित्व या ऋधिकार सीमित किया हुआ दिखाई देता है। सभा में प्रश्न किये जाने के कारण वाधा उत्पन्न होने ऋौर काम में रुकावट पड़ने से, ऋथवा उसमें कुछ समय तक तालियाँ ऋौर सीटियाँ बजने या नारे लगाये जाने से ही, यह मानकर कि उसमें शान्ति-भंग हो रही है या होने की सम्भावना है, उसे तितर-बितर या विध्वस्त करना ऋनचित और ऋन्याय्य है। सभा में त्र्यक्सर त्राल्पसंख्यक विरोधी इसी उद्देश्य से ये सब हरकतें करते हैं कि पुलिस बीच में पड़कर सभा को विध्वस्त कर दे। यदि उचित प्रकार से चल रही सभा में कुछ लोग जान-बुभकर रुकावट पैदा करने श्रौर उपद्रव मचाने के लिए यत्नशील हों तो पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को सभा से बाहर निकाल देने में वह सभा-संचालकों की सहायता करे। उस अवस्था से अनुचित लाभ उठाकर सभा बंद करना या तितर-वितर करना ऋधिकार का दुरुपयोग होगा। यदि सभा में उपस्थित लोग किसी वक्ता का भाषण न सनना चाहें तो पुलिस यह ब्राग्रह न कर सकेगी कि वे उसका भाषण ऋवश्य ही सुनें, न वह इस बात के बहाने सभा को भंग ही कर सकेगी कि लोगों ने उसका भाषण नहीं सुना। इस विषय से पुलिस का कोई सम्बन्ध नहीं कि सभा में किस प्रकार काम हो। यदि सभा के करण शान्ति-भंग हुई हो या उसके होने की इतनी प्रवल सम्भावना हो कि सभा को भंग किये बिना उसका रकना सम्भव न हो, तो पुलिस को सभा बंद करने का ऋधिकार है। यदि पुलिस के इस प्रकार सभा बंद कर देने पर भी लोग वहाँ से न जायँ तो वह सभा गैरकानूनी मजमा हो जायगा श्रौर पुलिस को उचित बल ( Force ) का प्रयोग करके उसे तितर-बितर कर देने का अधिकार प्राप्त

हो जायगा। प्रोफेसर डाइसी का मत है कि यदि किसी सार्वजनिक सभा में, उद्देश्य वैध हो श्रीर उसका संचालन भी वैध प्रकार से होता हो, शान्ति-भंग होने की सम्भावना उलन्न हो श्रौर सभा तितर-वितर किये विना श्रशान्ति को रोकना असम्भव हो तो मजिस्ट्रेट और पुलिस, सभा में उपस्थित लोगों को चले जाने की त्याज्ञा दे सकते हैं। यदि लोग चले जाने से इन्कार कर दें तो वह सभा गैरकान्त्री हो जाती है-"When a public meeting with lawful object and conducted lawfully provokes breach of peace and it is impossible to prevent the breach by any other means than by dispersing the meetin githe magistracy and the police may call upon the meeting to disperse and if it refuses, it becomes an unlawful assembly") सरकार को शान्ति-भंग न होने देने का ऋधिकार है, परन्त अनियंत्रित व्यवहार करने या नागरिकों के मौलिक ग्राधिकारों पर ग्राक्रमण करके उनकी सभाग्रों को भंग करने का अधिकार नहीं है। चाहे जिस बात की अत्यधिक महत्त्व देकर यह नहीं कहा जा सकता कि शान्ति-भंग हुई या होगी। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या सभा में जो-कुछ हो रहा है उसके कारण सभा में उपस्थित लोगों में से दृढ़ श्रीर स्थिर बुद्धि ( firm and courageous ) लोगां के मन में श्राशंका उत्पन्न हुई है। यह उचित नहीं है कि पुलिस सभा में इस कारण इस्तचेप करे कि सभा में उपस्थित लोगों में से टीका, उपहास, तालियाँ त्र्यादि से डरने वाले भीर या कच्चे दिल के लोगों के मन में आशंका उत्पन्न हुई है। पुलिस को तब तक बीच में नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि वह यह न समभ ले कि सभा में सचमुच कोई संगीन जुर्म होने की गहरी सम्भावना है श्रौर उससे निश्चय ही शान्ति-मंग होगी। उसे यह श्रधिकार प्राप्त नहीं है कि वह इसलिए सभा बंद कर दे कि उसका उद्देश्य श्रीर उसका संचालन वैध प्रकार से होते हुए भी, उसमें विरोध होने तथा विरोध होने से शान्ति-भंग होने की संभावना है। शान्ति-भंग को रोकने का उचित उपाय पुलिस का ऋधिक प्रवंध रखना है,वैध सभा की मनाही कर देना ही नहीं । यह नहीं हो सकता कि वैध सभा इसलिए ऋवैध या गैरकाननी घोषित करदी जाय कि गैरकानूनी कार्रवाइयाँ करने के लिए विरोधी तैयार होजायँगे। यदि ऐसा होने लगे तो 'समभा जायगा कि कानून का अमल बंद हो गया है और गुंगडों की हुकूमत या भीड़ का शासन ( Mob-rule ) जारी है।' शान्ति-रत्ता के लिए न्यायपूर्ण अधिकारों पर आक्रमण न होना चाहिए और न उससे गुएडों न्त्रीर उच्छञ्जल लोगों को भोत्साहन ही मिलना चाहिए ।

सभा में शान्ति रखने के लिए इंगलैंगड में पुलिस का जो प्रवन्ध किया जाता है वह विचारणीय है। लंदन में सभा के स्थान के पास या रास्ते पर पुलिस इसलिए तैनात की जाती है कि यातायात में रुकावट न पड़े और उसका भली भांति नियंत्रण हो। जब सभा में प्रत्यत्त शान्ति-भंग होती है तभी पुलिस उसमें हस्तचेप करती है, शिकायत करने वालों को ऋभियुक्तों के नाम ऋौर पते दिलाती है, यदि अभियोग ऐसा हो कि वारंट के बिना अभियुक्त गिरफ्तार किये जा सकें तो उन्हें गिरफ्तार करती है स्त्रीर यदि उपद्रव हो जाय तथा शान्ति-भंग होना न रकता हो, तो सभा के स्थान से सब लोगों को बाहर निकालती है। लिवरपुल शहर की पुलिस भी सभा-भवन या सभा-स्थान में तभी प्रवेश करती है जब उसे इस बात का पता लगता है कि वहाँ शान्ति-भंग हुई है या वह टल नहीं सकती । सभा में शान्ति रखना या बाधा डालने वालों को बाहर निका-लना उसका काम नहीं है। यदि सभा में उपद्रव हो तो वह सबको बाहर निका-लती है। सभा में कोई संगीन जुर्म हुआ हो तो अपराधियों को गिरफ्तार करती है। वह साधारण अपराधियों के नाम और पतों की खोज में सहायता करती है। मैनचैस्टेर शहर में, यदि सभा-संचालक माँगें तो सभा के प्रवन्ध के लिए पुलिस दी जाती है। पर पुलिस सभा-भवन में नहीं रखी जाती उसका स्थान सभा-स्थान के पास ही, ऋथवा किसी दूसरी जगह होता है। जब सभा के संचालक या श्रध्यच उसे बुलाते हैं तब वह सभा-भवन में प्रवेश करती है श्रीर उनके निरीचरण में काम करती है। जब तक प्रत्यन्न शान्ति-भंग नहीं होती तब तक वह किसी को सभा-भवन के वाहर नहीं निकालती। साधारण स्थिति में सभा-भवन से किसी को निकालने का काम सभा-संचालकों का है। पुलिस का काम केवल यह देखना है कि शान्ति-भंग न हो । जब सभा-संचालक पुलिस माँगते हैं तब उन्हें नियमा-नुसार उसे भत्ता देना पड़ता है । वर्मियम शहर में पुलिस का वैसा ही प्रबंध है जैसा लिवरपुल में है। जब पुलिस राजनीतिक सभा के लिए मँगाई जाती है तभी उसे भत्ता नहीं देना पड़ता । साधारणतः यह कहा जा सकता है कि इंगलैंड में ऐसी प्रथा है कि यदि बंद जगह की सभा में ऋसाधारण स्थिति उत्पन्न हो.उपद्रव हो या उसके होने की गहरी सम्भावना हो तो. पुलिस सभा में प्रवेश करती है श्रन्यथा नहीं। (Report of the Departmental Committee on Police Practice, 1909 ) निर्वाचन की सभा भंग करना जुर्म है,पर उसमें भी पुलिस तभी हस्तन्त्रेप करती है जब उसमें शान्ति-भंग हुई हो या होती हो। जब ऐसी सभा में पुलिस कोई प्रत्यच्च जुर्म होता हुन्ना देखती है तब वह न्नप-राधियों को गिरफ्तार करती है। (Metropolitan Police views of the Public Meetings Act, May, 1913)

सभा उन यानेक व्यक्तियों का समृह है जो वैध उह श्य से एकत्र होकर श्रीर विचार-विनिमय के द्वारा काम करे। यदि श्रनेक व्यक्ति श्रवैध या गैरकानूनी काम करने के लिए एकत्रित हों तो उनका समृह गैर-कानूनी मजमा (Unlawful Assembly) हो जाता है। पुलिस को अयावश्यक शक्ति का प्रयोग करके गैरकानूनी मजमे को तितर-वितर करने का सर्वन्न क्रिधिकार है। दर्गड-विधान की धारा १४१ में गैरकानूनी मजमे की जो परिभाषा दी गई है उसका सारांश यह है कि यदि पाँच या पाँच से ऋधिक ऋादमी जमा हों ग्रीर उनका समान उहें श्य निम्न लिखित हो तो उनका जमाव गैरकानूनी मजमा होगा—(१) वैध या प्रचलित भारत-सरकार, प्रान्तीय सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई सरकारी कर्मचारी जब ग्रापना कर्तव्य कर रहा हो, तब शक्ति का प्रयोग करके या शक्ति के प्रयोग की धमकी देकर उसे डराना: (२) कानून के ग्रमल का विरोध करना या उसमें वाधा डालना: (३) ग्रपकार, ग्रमधिकार-प्रवेश या दसरा कोई अपराध करना: (४) शक्ति के जोर पर या शक्ति के प्रयोग की धमकी देकर किसी की जायदाद पर कब्जा करना, अन्य कोई अधिकार छीन लेना या हथिया लेना: ऋौर (५) किसी व्यक्ति को गैरकानूनी काम करने में प्रवृत्त करना या कानूनी काम न करने के लिए मजबूर करना। कोई मजमा प्रारम्भ में कानूनी होने पर भी बाद में गैरकानूनी हो सकता है। जो ब्रादमी किसी मजमे में यह जानते ऋौर समऋते हुए शामिल रहता है कि वह गैरकानूनी है, तो वह उस गैरकानूनी मजमे का सदस्य होता है और अपराधी समभा जाता है। किसी मजमे को गैरकानूनी होने के लिए यह त्र्यावश्यक है कि उसमें कम-से-कम पाँच त्यादमी हों त्यौर उन सबका उद्देश्य अपर लिखे त्रानुसार हो। यदि गैरकानूनी मजमा या उसमें का कोई ब्रादमी भी, समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए, बल-प्रयोग या हिंसा करे तो उसका वह कार्य उपद्रव (Riot) का श्रपराध होता है ग्रीर उस मजमे का प्रत्येक व्यक्ति ग्रपराधी हो जाता है। इंग्लैएड में यदि तीन त्रादमी भी कानूनन मना किया हुत्रा (Forbidden by law) काम करने के लिए जमा हों तो उनका जमाव गैरकानूनी मजमा हो जाता है। यदि पुलिस या दूसरे ऋधिकारी किसी कानूनी मजमे के लोगों को भी चले जाने का कानूनन हुक्म दें त्र्योर उस पर भी ये लोग न जायँ तो वह मजमा गैर-कानूनी मजमा हो जाता है, क्योंकि ऋधिकारियों के ऐसा हुक्म देने पर भी न जाना कानूनी हुक्म की अवहेलना करने के लिए एकत्रित रहना है। पर गैर-कानूनी हुक्म का विरोध करना जुर्म नहीं है। उसी प्रकार, यदि वैध उहें श्य से

सभा हो रही हो तो वह केवल इस बात के कारण गैरकानूनी मंजमा नहीं होती कि उसमें विरोध होगा श्रीर शान्ति भंग होगी। सभा का कार्य वैध रूप से होते हुए यदि कुछ विरोधी उसका कार्य बन्द करने के लिए उस पर ब्राक्रमण करें और उस त्राक्रमण का निवारण करते हुए वह सभा ऋपनी रत्ना के लिए कानून के अनुसार, शक्ति का प्रयोग करे तो वह सभा के संयोजक के लिए गैरकानूनी मजमा न होगी। यह जरूरी नहीं है कि सभा नियम-विरुद्ध होने से ही गैरकानृनी मजमा भी हो। ऐसा नहीं होता कि कोई सभा केवल इस कारण गैरकानूनी मजमा हो जाय कि वह स्थानीय-स्वशासन-संस्था से ऋनुमति लिये विना उसके ऋधिकार के स्थान पर हो रही है। यह भी नहीं होता कि कोई सभा केवल इस कारण गैरकानूनी मजमा हो जाय कि उसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई है। विचारणीय प्रश्न यह होता है कि सभा का उद्देश्य क्या है। किसी संस्था की ऋोर से निमन्त्रित की गई सार्वजनिक सभाएँ श्रक्सर उस संस्था के नियमों के विरुद्ध होती हैं। पर यह त्रावश्यक नहीं होता कि वे नियम विरुद्ध होने से ही गैरकानूनी मजमा भी हों। कोई मजमा गैरकानूनी होने के लिए उसमें उपस्थित लोगों का समान उह श्य दगड-विधान की धारा १४१ में लिखे अनुसार होना चाहिए।

जब कोई सभा गैरकानूनी मजमा हो जाती है तब पुलिस को उसमें हस्तचेप करके उचित शक्ति के प्रयोग से उसे तितर-वितर करने का अधिकार प्राप्त होता है। यही नहीं; जाब्ता फीजदारी की दफा ४२ की आज्ञानुसार उपस्थित होने वाले नागरिकों को, उपद्रव व गड़बड़ रोकने में, उसे रोकने का प्रबन्ध करने में, वहाँ उपस्थित होने वाले मजिस्ट्रेट या पुलिस-ऋधि-कारियोंकी सहायता भी करनी चाहिए: यदि वह उन्हें उस काम में अपनी सहायता करने के लिए बुलायँ। ऐसी अवस्था में जो नागरिक सहायता नहीं करता वह दंड-विधान की धारा १८७ के ऋनुसार ऋपराधी हो जाता है। सहायता का ऋर्थ यहाँ केवल वैयक्तिक सहायता है। पुलिस उपस्थित नागरिकों को यह हुक्म नहीं दे सकती कि वे उसकी सहायतार्थ ग्रादमी इकड़े करके ले ग्रायं। जिस सभा का ऋायोजन हुऋा हो उसमें यदि गैर-कानूनी काम या उपद्रव होने-वाला हो तो, जाब्ता फौजदारी की दफा १४४ के अनुसार उस सभा की मनाही की जा सकती है। इस दक्ता के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्टेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तीसरे दरजे से ऊँचे दरजे का विशेष ऋधिकारों से युक्त मजिस्ट्रेट, जान का खतरा दूर करने के लिए या इसलिए कि शान्ति-मंग न हो, दंगा त्रौर उपद्रव न हो, कानून के त्रानुसार चलने वाले

किसी ब्यादमी के काम में रुकावट न पड़े या उसे चोट न पहुँचे, कारण बताकर तथा लिखित त्याज्ञा निकालकर, तात्कालिक प्रतिबंधक उपाय के रूप में किसी श्रादमी को यह हक्म दे सकता है कि वह कोई विशेष कार्य न करे। या श्रिधिकार या कब्जे की किसी जगह या मिल्कियत के संबंध में विशेष खादेश के खनसार व्यवहार करे। यदि समय न हो श्रीर स्थिति ऐसी हो, जिसमें तुरंत कार्रवाई करनी त्रावश्यक हो, तो किसी व्यक्ति को उपयुक्त हुक्म एकतरफा भी दिया जा सकता है, अर्थात उस व्यक्ति के कथन या उज्र या आपत्ति सने बिना भी दिया जा सकता है। किसी विशेष स्थान के विषय में इस प्रकार का हुक्म व्यक्ति पर ही नहीं, साधारण जनता पर भी लागू किया जा सकता है। जिसे या जिन्हें यह हक्म दिया गया हो कि उनकी बात सुन लोने पर, यह हक्म निकालने वाला ग्रधिकारी इसमें परिवर्तन कर सकता है। साधार एतः दो महीने तक यह हक्म जारी रखा जा सकता है। पर यदि दंगा होने, शान्ति-भंग होने या जान के लिए खतरा पैदा होने की संभावना बनी रहे तो प्रान्तीय सरकार गजट में त्याज्ञा निकालकर इसे जारी रखने की त्रावधि चाहे जितना बढा सकती है। पुलिस-कमिश्नर को सभा करने या जुलूस निकालने के लिए निषेधाज्ञा लागू करने का ऋधिकार है। वह इस निपेधाज्ञा को सात दिन के लिए लागू कर सकता है। यदि इससे अधिक अवधि के लिए निपेधाशा लागू करनी हो तो उसके लिए प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है। विवर्ड पुलिस कानून. दफा २३ (३) ] जिस प्रकार उपर्युक्त निपेधाशा लागू की जा सकती है उसी प्रकार सन् १८११ के राजद्रोहात्मक-सभा-निषेप-कानून के त्र्यनुसार, किसी विशेष स्थान को 'घोषित चेत्र' करार देकर, वहाँ संभा करने का निषेध भी किया जा सकता है। पर इस कानून के अनुसार, पहले किसी प्रान्तीय सरकार को अपने प्रान्त में सर्वत्र या कुछ स्थानों में, यह कानून जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। यदि उसे ६ महीने से अधिक समय तक यह कानून जारी रखना हो तो उसके लिए उसे फिर अनुमति लेनी पड़ती है। साधारणतः दफा १४४ जारी करके सभात्रों पर पावन्दी लगाई जा सकती है। राजदोहात्मक-सभा-निवेध-कान्न युद्ध-स्थिति एवं ग्रन्य ग्रासाधारण स्थिति में बनाये हुए कानून, काले कानूनों के अनुसार किये हुए सभा-निषेध और साधारणतः जाब्ता फौजदारी की दफा १४४ के ब्यनुसार किये हुए सभा-निषेध कानून, दोनों में नागरिक अधिकारों के आक्रमण की दृष्टि से. कोई अन्तर नहीं है। सभा-निषेध के निवारण का कोई कानून ग्रथवा वैध उपाय नहीं है—उसके खिलाफ कहीं अपील नहीं की जा सकती। यदि सभा करने का वैध या काननी

श्रिषकार होता तो उस श्रिषकार का श्रपहरण करने वाले श्रादेश के प्रतिकार का वैध उपाय भी होता—उस श्रादेश के विरुद्ध न्यायालय में श्रपीख भी की जा सकती। लोगों को सभा करने की श्रनुमित देना या न देना सर्वथा शासनाधिकारी (Executive Officer) के हाथ में होता है। चूँ कि जिस स्थान या च्रेत्र में सभा करने की मनाही होती है वहाँ सभा करना जुर्म होता है, इसलिए वहाँ सभा करने के लिए एकत्र हुए लोगों का समृह गैरकानूनी मजमा हो जाता है। यदि सभा करने की मनाही न हो तो ऐसी सभा भी गरकानूनी मजमा नहीं होती जो गैर कानूनी करार दी हुई संस्था की श्रोर से की गई हो। यदि सभा में राजद्रोहात्मक या श्रापत्तिजनक भाषण होते हों तो भी वह तब तक गैरकानूनी मजमा नहीं होती जब तक कि वह शान्तिपूर्वक हो रही हो। यदि सभा या जनसमृह गैर-कानूनी मजमा हो या यह समका जाता हो कि उसमें शान्ति भंग हुई है, तो पुलिस उसे तितर-वितर कर सकती है।

सभा का नियम-विरुद्ध होना ख़ौर बात है तथा उसका गैरकानूनी मजमा होना दूसरी बात । इन दो बातों में महत्त्वपूर्ण त्र्यन्तर है। यदि नियमविरुद्ध सभा शन्तिपूर्वक हो रही हो तो पुलिस को उसे तितर-बितर करने का अधिकार नहीं है। यदि सभा करने की इजाजत न ली गई हो या उसकी सूचना पुलिस को न दी गई हो, तो उचित मार्ग यह है कि सभा के संचालकों पर मुकदमा चलाया जाय; श्रौर साधारणतः यही किया भी जाता है। यदि सभा करने की मनाही न हो, पर सभा में गैरकान्नी करार दी हुई संस्था का प्रचार होता हो तो भी वक्तात्रों पर मुकदमा चलाना ही कानूनी मार्ग है। शान्ति-पूर्वक होती हुई सभा में आपित्तजनक भाषण किये गए हों तो भी उनके सम्बन्ध में मुकदमा चलाना ही उचित है। सभा की मनाही होते हुए यदि सभा की गई हो तो वह गैरकानूनी मजमा होती है श्रीर पुलिस उसे मंग कर सकती है। इस विषय में कुछ नियम हैं --- यदि कोई जनसमृह गैरकानूनी मजमा हो या बाद में हो जाय, तो पुलिस को उसे भंग करते हुए कैसा बरताव करना चाहिए। इज़लैएड में जब बारह या बारह से ऋधिक व्यक्तियों का समृह उपद्रव करने लगता है तब मजिस्ट्रेट उपद्रव-कानून ( Riot Act ) के ऋनुसार घोषणा करके उसे तितर-वितर होने के ऋादेश देता है। ऋौर यदि एकत्रित लोग उसका पालन नहीं करते तो वे गिरफ्तार किये जाते हैं या उन पर गोली चलाई जाती है। उपर्युक्त कानून के ऋनुसार घोषणा करना भी ऋावश्यक नहीं है। उचित ऋवसर पर ऐसी घोषगा किये बिना भी गोली चलाई जा सकती है। विभिन्न पुलिस-कानुनों के अनुसार पुलिस-क्रमिश्नर श्रौर जिला पुलिस-स्रिधकारी को शान्ति-रच्चा के लिए

त्रावश्यक नियम बनाने का ऋधिकार दिया गया है। नियमानुसार पुलिस को यह ऋधिकार भी दिया गया है कि यदि किसी सभा में शान्ति भंग होती हो, या होने की सम्भावना हो तो वह अस्थायी रूप से सभा के स्थान को अपने कब्जे में ले ले। उसे यह भी अधिकार है कि यदि वह गैरकानूनी मजमे को तितर-वितर करने ग्रौर स्थान को ग्रापने कब्जे में लेने में सेना से सहायता लेना ग्रावश्यक समभे तो उन कामों में उससे सहायता ले। साधारणतः यदि कोई जन-समृह गैरकान्नी मजमा हो तो मजिस्ट्रेट या पुलिस-ऋधिकारी उसे तितर-वितर हो जाने की आजा देता है। यदि इस आजा के अनुसार एकत्रित लोग तितर-वितर न हुए या यदि मजिस्टेट या पुलिस अधिकारी, लोगों को यह आजा देने से पहले. उनका व्यवहार देखकर यह समभता हो कि वे नहीं हटेंगे ग्रौर नहीं जायंगे तो उसे बल-प्रयोग ( use of force ) से तितर-वितर कर देना चाहिए तथा स्त्रावश्यकता होने पर उसमें से कुछ लोगों को गिरपतार करना चाहिए। स्त्रीर उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। (बम्बई-पुलिस कानून, दफा ४०)। यदि पुलिस कमिश्नर या उपस्थित मजिस्टेट यह समभ्ते कि पुलिस की सहायता यथेष्ट नहीं है तो वह उपद्रव या शान्ति-भंग रोकने के लिए स्थल-सेना या जल-सेना की टुकड़ी मंगा सकता है। (दफा ४१)। स्थल-सैनिकों या जल-सैनिकों को, गैरकानूनी मज़मे को तितर-बितर करते हुए श्रीर श्राज्ञा दी जाने पर उन्हें गिरफ्तार करते हुए, कम-से-कम आवश्यक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों को यथा सम्भव कम--से-कम चोट पहुँचे तथा सम्पत्ति की यथा सम्भव कम-से-कम हानि हो। (Shall use as little force and do hs littleiniury to person and property as may be consistent with dispersing the assembly and arresting and detaining such persons. ) (दमा ४२)।

यदि जन-समृह के कारण सार्वजनिक सुरत्वा के लिए संकट उत्पन्न हुत्रा हो त्रौर किमश्नर या मिलस्ट्रेट से वातचीत द्राथवा सम्पर्क करना द्रासम्भव हुत्रा हो, तो स्थल-सेना या जल-सेना-दल का द्राधिकारी द्रापनी जिम्मेदारी पर भी जनसमृह को तितर-वितर कर सकता है द्रारे लोगों को गिरफ्तार भी कर सकता है। हाँ, उसे यथासम्भव शीध-से-शीध पुलिस-किमश्नर या मिलस्ट्रेट के पात समाचार पहुँचाकर उसकी द्राज्ञा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। (दफा ४३)। बम्बई-जिला-पुलिस कानून की दफा ४८ के द्रानुसार जिला-पुलिस-द्राधिकारी द्रार्थात् जिला-पुलिस-सुपरिएटेएडेएट को सभा द्रारे जुलूस के सम्बन्ध में नियम बनाने का द्राधिकार है। इन नियमों से पुलिस को गैरकाननी मजमे को तितर-

वितर करने, सभा-स्थान पर कब्जा करने ख्रीर सेना की सहायता माँगने के श्रिधिकार दिये जा सकते हैं श्रीर दिये गए हैं। गैरकानूनी मजमे को तितर-वितर करते समय कम-से-कम शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। पुलिस पर यह बन्धन नहीं हैं कि वह शक्ति का उपयोग न करके गैरकाननी मजमे के सब लोगों पर प्रतिबन्ध या रोक लगा दे ! यदि रोक लगा देने से गैरकानूनी मजमा तितर-बितर होता हो तो वह रोक लगा सकती है। वह उचित शक्ति का प्रयोग करके भी मजमे को तितर-वितर कर सकती है। कानून से उसे ये दोनों ऋधिकार दिये गए हैं। शान्ति-भंग रोकने, उपद्रव बन्द करने या गैरकान्नी मजमे को तितर-बितर करने के लिए, कानून ऋौर नियम के ऋाधार पर, किसी ने जो भी कार्रवाई की हो, उस पर उस कार्रवाई के सम्बन्ध में. प्रान्तीय सरकार की अनुमित के बिना, फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । यदि मजिस्ट्रेट या पुलिस-ऋधिकारी ने नेकनीयती (bonafides) के साथ उपर्युक्त उद्देश्य से कोई कार्रवाई की हो तो वह कार्रवाई जुर्म नहीं होती। यदि स्थल-सैनिक, जल-सैनिक, या अन्य किसी व्यक्ति ने उसे दिये हुए आदेश के अनुसार, वरताव किया हो तो वह बरताव भी जर्म नहीं होता। जब तक किसी अधिकारी ने अधिकार का अप्रतिक्रमण न किया हो तब तक उससे हरजाना नहीं माँगा जा सकता।

शान्ति श्रीर व्यवस्था को खतरा पैदा न हो इस कारण से सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली सभात्रों के सम्बन्ध में जो नियम बनाये गए, उनके अनुसार नगर के प्रधान पुलिस-अधिकारी को आदेश जारी करने का अधिकार है। लोग सभा-स्थान में किस स्रोर से प्रवेश करें स्रोर सभा समाप्त होने पर किस ऋोर से जायं। पुलिस, ऋपने निकाले हुए ऋादेशों का पालन कराने के लिए, सभा-स्थानों में, मनोरंजन के स्थानों में ख्रौर जन-समूह में प्रवेश कर सकती है। उसे प्रवेश करने से रोकना अपराध है। उससे प्रवेश-शुल्क भी नहीं माँगा जा सकता। हाँ, यह त्रावश्यक है कि ये त्रादेश इस दृष्टि से निकाले जायं कि सभाएँ होने वाला कार्य शान्तिपूर्वक वैध प्रकार से हो । यदि सभा शान्तिपूर्वक हो रही हो तो पुलिस उसे वन्द करने का आदेश नहीं निवाल सकती। वह सभा को या सभा के संचालकों को यह ब्रादेश भी नहीं दे सकती कि ब्रामुक व्यक्ति को भाषण करने के लिए समय दिया जाय। वह अधिक-से-अधिक यह कह सकती है कि विरोधी-पत्त को अपना मत उपस्थित करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए, पर वह भी तव जब कि सभी मत प्रदर्शन के लिए हों अन्यथा नहीं। पुलिस-ऋधिकारी किसी ऋदिश या सूचना के द्वारा सभापति या सभा के श्रिधिकारों का नियंत्रण नहीं कर सकता। सारांश यह है कि सभा से पुलिस का संबंध शान्ति-रत्ता तक ही सीमित है श्रीर वहीं तक रहना भी चाहिए । सभा का कार्य श्रीर प्रवन्ध पुलिस के कार्य-त्तेत्र के श्रन्तर्गत नहीं है। उस पर सार्वजनिक शान्ति की रत्ता का उत्तरदायित्व है; इस बात का निर्णय करना उसका काम नहीं कि सर्वजनिक मत किस प्रकार प्रदर्शित हो या उसे कौन प्रदर्शित करे।

व्यवस्था-इस उद्देश्य से कि सभा में शान्ति श्रौर सुव्यवस्था बनी रहे. सभा को किस प्रकार वरतना चाहिए, सभा के संचालकों को क्या सावधानी रखनी चाहिए ऋौर सभापति का बरताव कैसा होना चाहिए, इन विषयों के संबंध में कुछ बातें महत्त्वपूर्ण हैं। अतः इन विषयों पर विचार करते हुए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सार्वजनिक सभा को भली भाँ ति श्रौर सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए उससे सम्बद्ध सब काम पहले से आयोजित होने चाहिएँ ग्रौर इसके लिए किसी-न-किसी अकार का संगठन ग्रवश्य होना चाहिए। या तो सभा किसी चलती हुई श्रौर संगठित संस्था की श्रोर से बलाई जानी चाहिए या यदि उसके निमन्त्रक या संयोजक व्यक्ति हों तो उन्हें पहले एकत्रित होकर उत्तरदायी समिति स्थापित करनी चाहिए श्रौर सभा का सारा प्रबन्ध उसके सपूर्व करना चाहिए । सभा में विचारार्थ उपस्थित होनेवाले विषय के महत्त्व का विचार करके सभा का स्थान निश्चित करना चाहिए। ऐसा न करने पर यदि स्थान संक्रचित ख्रीर श्रोताख्रों की संख्या ख्रिधिक हो तो सभा वे-मज़ा हो जाती है। त्र्यनेक बार भाषण का विषय तो महत्त्वपूर्ण नहीं होता पर उस पर बोलने वाला वक्ता प्रसिद्ध ऋौर प्रभावशाली होता है। कभी-कभी जिस शहर या गाँव में सभा होने वाली होती है वहाँ उसका भाषण पहली बार होने वाला होता है। इससे स्वभावतः सभा में लोग ग्राधिक संख्या में एकत्रित होते हैं। इन बातों का विचार करके सभा के संचालकों को सभा का स्थान निश्चित करना चाहिए। उन्हें वक्ता, विषय श्रीर स्थिति तीनों की ठीक-ठीक जानकारी होनी चाहिए । सभा का स्थान ऋौर समय ऐसे निश्चित करने चाहिएँ जो इन तीनों के विचार से उपयुक्त हों। उन्हें सभापति भी ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो इन तीनों के विचार से योग्य हो । विषय बिलुकुल साधारण होने पर भी यदि शहर या गाँव में मतभेद का वातावरण तीत्र हो तो यह समभ लेना चाहिए कि सभा ऋसाधारण स्थिति में होगी ऋौर इसे ध्यान में रखकर ही सभा का सब प्रबन्ध करना चाहिए। जब सभा छुट्टी के दिन या गरमी के मौसम में रात को होती है तव श्रोता ऋधिक एकत्रित होते हैं। तात्पर्य यह है कि श्रोताऋों की संख्या का अनुमान करके सभा-स्थान का चुनाव करना चाहिए। यह उचित नहीं कि श्रोता तो इने-गिने हों श्रीर सभा-भवन या सभा का मैदान बहुत बड़ा हो।

इससे सभा में रौनक नहीं होती श्रौर वक्ता का उत्साह नष्ट हो जाता है तथा श्रोता भी खिसकने लगते हैं। इसके विपरीत, यदि श्रोताश्रों के श्रिषक होने पर बैठने के लिए यथेष्ट स्थान न हो, ध्वनि-विस्तारक यन्त्रों का प्रबन्ध ठीक न हो तो प्रत्येक व्यक्ति श्रागे बढ़ने की चेष्टा करता है, शोर-गुल होता है, वक्ता की श्रावाज सुनाई नहीं देती, सभा कुछ-की-कुछ होती है श्रौर लोग उकता जाते हैं तथा सभा के व्यवस्थापकों को दोष देते हुए लौट जाते हैं।

सभा का स्थान चुनने से ही काम नहीं बनता। यह भी आवश्यक है कि सभा के संचालक इस बात का निश्चय और प्रबन्ध पहले ही कर लें कि कौन कहाँ बैठे। स्त्रियों. प्रमुख या विशेष निमन्त्रितों ऋौर निश्चित वक्ताऋों के लिए जगह सुरिच्चत रखना अच्छा होता है। साधारण श्रोताओं को उनके बैठने की जगह दिखलाने के लिए उचित स्थानों पर स्वयंसेवक कार्यकर्ता तैनात करने चाहिए। श्रोतात्रों को ठीक ढंग से बैठाने से उत्तम व्यवस्था रहती है श्रीर उससे सभी को त्रानन्द प्राप्त होता है। यदि सभा मैदान में होने वाली हो तो डोरियों से घेरा श्रौर श्राने-जाने के रास्ते बनाकर सभा-स्थान की हद पहले ही बाँध लेनी चाहिए। यदि पहले से साधारणतः इस वात का ऋंदाजा लग जाय कि वातावरण उत्तेजनापूर्ण है और सभा में रुकावट पड़ेगी, तो सभा में उपस्थित होने वाले प्रस्ताव या विषय के समर्थकों को एक ग्रोर, ग्रौर विरोधियों को दूसरी स्रोर बैठाने का प्रबन्ध भी कभी-कभी किया जाता है। पर यह मानना कि लोग त्रपना-त्रपना मत पहले ही स्थिर करके सभा में उपस्थित हुए हैं, सभा को विचार-विनिमय के साधन के रूप में मूल्य-हीन समभाना ही है। सभा का मुख्य सूत्र यह है कि सभासद सभा में हुई चर्चा को सुनकर, दलीलें ध्यान में रखकर, प्रदर्शित विचारों का मननपूर्वक तथा विभिन्न दृष्टिकोणों का अवलोकन करके श्रपना मत स्थिर श्रीर प्रकट करें। सभा का श्रारम्भ भेद-भाव से नहीं होना चाहिए। सभा ऐसा जन-समृह है जिसमें विचार-विमर्श या वाद-विवाद के बाद जो निर्णय होता है वह उस समृह के कुछ या अधिक लोगों का नहीं, बल्कि सब लोगों का, अर्थात् सारे समूह का निर्णय समभा जाता है। उस निर्णय को सामृहिक निर्णय कहलाने का महत्त्व प्राप्त है। सभा में किसकी जीत हुई ख्रौर किसकी हार हुई-कौन आगे बढ गया और कौन पीछे पड़ गया, यह चुद्र भावना तो व्यक्तियों की मानी जाती है पर निर्ण्य, व्यापक दृष्टि से, सामृहिक जीवन का या समाज का माना जाता है। त्रातः सभा-स्थान पर सबको एकत्र होकर, विचार करना चाहिए, त्रापना पांडित्य ग्रौर वाक्पदुत्व प्रकट करना चाहिए। त्रापना मतभेद भी अवश्य उपस्थित करना चाहिए। इसके लिए अलग-अलग बैठने की या

मार-पीट करने की स्त्रावश्यकता नहीं। फिर भी कुछ व्यक्ति या कोई गुट सभा-भंग करने उसमें स्कावट डालकर गड़वड़ मचाने के लिए ही उसमें सम्मिलित होते हैं। ऐसे व्यक्ति या ऐसा गृट जिस जगह बैठा हो उसके त्रास-पास बलवान श्रीर सतर्क स्वयंसेवक रखना श्रभीष्ट होता है। सभा में व्यवस्था श्रीर शान्ति रखने का उत्तरदायित्व सभा के संचालकों का है। इसलिए स्वयंसेवकों या कार्य-कर्तात्रों का यथेष्ट दल होना चाहिए। इसमें से कुछ स्वयंसेवकों को तो व्यवस्था करने के लिए जगह-जगह तैनात करना चाहिए श्रीर बाकी को इसलिए एक स्रोर रखना चाहिए कि जब जहाँ स्रावश्यकता पड़े तब वहाँ वे भेजे जा सकें। ऐसा करने से बहत-सा काम आसान हो जाता है। यदि सभा में विरोधी संग-िठत रूप से रुकावट डालते हों, उसे भंग करने का प्रत्यन करते हों स्त्रीर श्रध्यन्न द्वारा टीक तरह से बैठने की चेतावनी दिये जाने पर भी वे श्रवज्ञा करके मनमाना बरताव करते हों तो ब्राध्यन्न को उन्हें सभा से बाहर निकाल देने का अधिकार है। जब अध्यक्त ऐसे विरोधियों को सभा से बाहर निकाल देने की श्राज्ञा दें तो एक श्रोर खड़े हुए स्वयंसेवकों को चाहिए कि वे विरोधियों से किसी प्रकार की बहस किये विना, उचित वल का प्रयोग करके, उन्हें फटपट बाहर ले जायाँ। उनसे बहस करने से सभा में गड़बड़ी होती है ख्रीर सभा भंग हो जाती है। इस प्रकार विरोधियों का मनोरथ अनायास पूर्ण हो जाता है। यदि सभा में विरोधी स्कावट डालते हों तो जिस किसी स्वयंसेवक को दौडकर उनके पास नहीं जाना चाहिए। जिसका जो काम हो उसे ही वह काम करना चाहिए। स्वयंसेवक को नम्र परन्त हढ होना चाहिए।

सभा में शान्ति त्रीर व्यवस्था रखने का सबसे त्रिधिक महत्त्वपूर्ण कार्य सभापित का होता है। त्रातः यह बहुत त्रावश्यक है कि विषय त्रीर स्थिति का महत्त्व समभक्तर योग्य सभापित जुना जाय। यदि सभापित द्रार्थ-विद्धिप्त त्रीर त्रारिश्य-वित्त हो तो शान्त सभा में भी गड़बड़ी होती है। कुशल त्रीर सतर्क सभापित युक्ति, मधुर व्यवहार त्रीर हँसी-दिल्लगी से विरोधियों पर धाक जमाकर, उन्हें बोलने के लिए त्रावश्यक त्रवसर देकर तथा समय पर उनका नियमन करके सभा की कार्रवाई सम्यन्न करता है। यदि सभा ठीक समय पर प्रारम्भ की जाय, निश्चित समय पर उसे समाप्त करने की घोषणा की जाय तथा वक्तात्रों का जुनाव त्रीर कम,न्याय-बुद्धि को जँचने वाला हो, तो सभा में नियमित विरोध होने पर भी उसमें क्राव्यवस्था त्रीर त्रारान्त नहीं होती। यदि सभा में संगठित विरोध हो, सभा के त्रानुशासन में शोर-गुल करके विष्न डाला जा रहा हो, ई ट-पत्थर त्रादि फेंके जाते हों,तो त्रास्यन्त को चाहिए कि त्रावश्यक त्रादेश निकाल-

कर अनुशासन-भंग करने वाले विरोधियों को तुरन्त सभा से बाहर निकाल दे। श्रोतात्रों को अपनी कमजोरी या अयोग्यता दिखलाने से या उन्हें बंदरघुड़की देने से सभा अपने वश में नहीं रहती। कुछ व्यक्तियों को सभा से बाहर निकाल देने का अध्यक्त का आदेश या निर्ण्य सुनकर लोगों को यह न प्रतीत होना चाहिए कि उन व्यक्तियों से अन्याय किया गया। अध्यक्त को चाहिए कि विरोधियों को सभा से बाहर निकाल देने का निर्ण्य वह इस ढंग से करे कि जिससे श्रोता भी सभापति का समर्थन करें। आवश्यकता होने पर, सभा कुछ समय के लिए स्थगित करके भी विरोधियों को शान्त करना चाहिए। तब सभा की कार्रवाई प्रारम्भ करनी चाहिए; पर जहाँ तक हो सके, सभा स्थगित न हो तो ठीक है। क्योंकि ऐसा करने से विरोधियों को अनायास मनचाहा अवसर मिल जाता है और सभा का मानो उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है।

सभा का प्रारंभ - घोषित समय पर सभा प्रारंभ करना कई दृष्टियों से त्रभीष्ट होता है। जो लोग सभा में सम्मिलित होना चाहते हैं वे समय पर उपस्थित होते हैं। जो लोग केवल तमाशबीन होते हैं या यों ही देखकर स्त्रागे चले जाते हैं, उन्हें सभा के विषय में निष्ठा नहीं होती। वे सभा में सम्मिलित होने के उद्देश्य से नहीं त्र्याते । जो लोग तमाशा देखने, दोस्तों से मिलने, जेव में रखी हुई मूँगफली खाते हुए भाषण सुनने या हँसी उड़ाने के लिए सभा में उपस्थित होते हैं, वे कभी ठीक समय पर नहीं ज्याते। सभा भी ऐसे लोगों के लिए नहीं होती। जो उत्साही हों ऋौर सभा की कार्रवाई में जिनकी रुचि हो ऐसे लोग थोड़ी संख्या में एकत्र हों तो भी सभा-संचालकों को उन्हीं से अपना संतोष करके. घोषित समय पर सभा प्रारंभ कर देनी चाहिए। लोगों की राह देखने से उपस्थित लोग भी जाने लगते हैं। जब तक सभा प्रारंभ नहीं होती तब तक बहुत से लोग सभा-स्थल के ब्रास-पास खड़े रहते हैं ब्रौर ज्यों ही सभा पारंभ होती है त्यों ही वे सभा में उपस्थित होते हैं। यह न भूलना चाहिए कि यदि सभा-संचालक घोषित समय पर सभा प्रारंभ न करें तो उपस्थित श्रोतास्रों में से किसी को भी सभा प्रारंभ करने का ऋषिकार है। कभी-कभी सभा प्रारंभ होने से पहले कुछ समय तक गाने का कार्य-क्रम एखा जा सकता है। उतने समय में श्रोतात्रों के एकत्रित होने की संभावना होती है। पर गाने वाला व्यक्ति सचम्च गायक होना चाहिए। उसे ऐसा गीत गाना चाहिए जो प्रसंगोचित हो: ग्रन्यथा उसकी हँसी होती है ग्रीर सभा के कार्य में रुकावट भी पड़ती है। प्रायः सभा के कार्य-क्रम में गायन का भी कार्य-क्रम रखा जाता है, पर यह :ग्रावश्यक नहीं कि उस कार्य-क्रम के ग्रानुसार गायन हो ही। गायन का कार्य- कम प्रसंगानुसार तो होना ही चाहिए, वह श्रिधिक लंबा भी न होना चाहिए । श्रोता, सभा में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित होते हैं, महफिल में शामिल होने के लिए नहीं। गाने का कार्य-कम इसलिए नहीं रखा जाना चाहिए कि किसी व्यक्तिको गाने का श्रवसर प्राप्त हो। सभा के कार्य-कम में कुछ भी हो या न हो, निश्चित समय पर भी सभा प्रारंभ करना सब दृष्टियों से उचित होता है।

अध्यत्त का चुनाव-सभा-संचालकों में से किसी को या पूर्व निश्चय के श्चनसार किसी व्यक्ति को श्चायक्त के नाम का प्रस्ताव प्रस्तत करने के लिए समा-मंच पर जाना चाहिए। यदि छपे हुए निमन्त्रण-पत्र हों तो उसे पदकर सुनाना चाहिए और अध्यक्त के नाम का प्रस्ताव करना चाहिए। जिसके नाम का प्रस्ताव रखना हो उससे इस बात के लिए पहले अनुमति ले लेनी चाहिए। प्रस्ताव का रूप यह होना चाहिये—'त्र्याज की सभा के ऋध्यत्त का पद श्री— स्वीकार करें।' यह आवश्यक तो नहीं है कि इस प्रस्ताव का अनुमोदन या समर्थन हो ही, पर साधारणतः ऋनुमोदन किया जाना चाहिए। यदि सार्वजनिक सभा कई संस्थाओं या दलों की ओर से आयोजित की गई हो, तो उनमें से प्रत्येक संस्था या दल का एक-एक प्रतिनिधि इस प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए रखा जाता है। यदि प्रस्ताव का अनुमोदन कराना हो तो अनुमोदकों के नामों की सूची सभा-संचालकों के पास पहले से होनी चाहिए । यह वांछनीय नहीं है कि संस्था का नाम लिया जाय और बहुत देर तक कोई व्यक्ति उसकी ओर से प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए सामने न आ सके। यह भी ठीक नहीं कि कोई अनिधकारी व्यक्ति आ जाय और पीछे असन्तोष और भगड़ा पैदा हो। सभा-संचालकों में किसी प्रकार की हुज्जत या खटपट होती है तो उसका प्रभाव धीरे-धीरे सभा के वातावरण पर पड़ता है। साधारणतः एक से ऋधिक अनुमोदक नहीं होने चाहिए। सभा में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को अध्यक्त के नाम का प्रस्ताव करने का अधिकार है और इसी प्रकार सभा में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को अध्यक्त होने का भी अधिकार है। अध्यक्त के नाम के प्रस्तावक श्रीर श्रनुमोदक को बिलकुल संनिप्त भाषरा करना चाहिए। उन्हें विचारसीय विषय का महत्त्व और प्रस्तावित ऋध्यद्ध की योग्यता ही बतानी चाहिए। उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि विषय का महत्त्व बताना विषय का विवेचन करना नहीं है श्रीर विषय तथा सभा के संबंध की प्रस्तावित अध्यक्त की योग्यता बताना उसका जीवन-वृत्तान्त बताना नहीं है। यह नियम सर्वमान्य होने योग्य है कि प्रस्तावक या अनुमोदक पाँच मिनट से अधिक समय तक भाषणा न करे। यह नियम भी मानने थोग्य है कि प्रस्ताव ब्रादि में १५ मिनट से ब्राधिक समय

न लगाया जाय। प्रस्ताव ऋौर ऋनमोदन होने पर यदि कोई व्यक्ति किसी दसरे व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव न करे तो यह समभ्रता चाहिए कि प्रस्ताव निर्विरोध स्वीकृत हुन्ना त्रौर पस्तावक को, त्राध्यन्न से ब्राध्यन्न का ब्रासन बहुण करने का अनुरोध करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नियमानसार सभा-मंच पर खड़ा होकर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव करे और उस प्रस्ताव का अनु-मोदन किया जाय तो पहले प्रस्तावक को ऋपने प्रस्ताव पर मत या वोट लेना चाहिए। उपस्थित लोगों से हाथ उठाने का अनुरोध करके मतों की गिनती द्वारा निर्ण्य होना चाहिए । यदि बहमत से पहला प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो दूसरा प्रस्ताव व्यर्थ हो जाता है। यदि पहला प्रस्ताव बहमत से स्वीकृत न हो तो दूसरे प्रस्ताव पर मत लेने चाहिएँ। इसी प्रकार, यदि तीसरा प्रस्ताव हो तो उसके संबंध में भी यही कार्रवाई होनी चाहिए। मतों की गिनती विरोधियों या विपत्तियों के सामने ग्रीर उनकी सहायता से करना ठीक होता है। हाथ उठवाकर किया हुआ निर्ण्य न माना जाय तो श्रोताओं को अपने मतों के अनुसार दो समृहों में बैठने का अनुरोध करना चाहिए और जब वे दो अलग-अलग समुहों में बैठ जायँ, तब उनकी गराना करके निर्णय घोषित करना चाहिए । इस प्रकार किया हुन्ना निर्णय त्रान्तिम निर्णय होता है। सभा सार्वजनिक होने के कारण सभी उपरिथत लोगों को मत-दान का ऋधिकार होता है। निर्वाचित ऋध्यन से, अध्यत्न का आसन ग्रहण करने का अनुरोध उसके प्रस्तावक को करना चाहिए।

श्रध्यक्त का निर्विरोध निर्वाचन सभा की व्यवस्था की दृष्टि से उचित होता है। श्रक्सर किसी संस्था की श्रोर से सार्वजनिक सभा का श्रायोजन किया जाता है। उस संस्था के नियमानुसार यह श्रावश्यक होता है कि उसका श्रध्यक् या श्रम्य कोई व्यक्ति उस सभा का श्रध्यक् हो। यदि ऐसे किसी व्यक्ति को सभा का श्रध्यक् बनाना हो तो सभा की विज्ञप्ति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। उसी प्रकार यदि सभा-संचालकों ने किसी व्यक्ति को श्रध्यक् बनाने का निश्चय पहले कर लिया हो तो भी विज्ञप्ति में यह बता दिया जाना चाहिए कि सभा किसकी श्रध्यक्ता में होगी। यदि विज्ञप्ति में श्रध्यक्त के नाम का उल्लेख न होगा, तो जब सभा-संचालक उस व्यक्ति को श्रध्यक्त बनाने का प्रस्ताव करेंगे तब किसी श्रम्य व्यक्ति को श्रध्यक्त बनाने का प्रस्ताव करेंगे तब किसी श्रम्य व्यक्ति को श्रध्यक्त बनाने का प्रस्ताव किये जाने की सम्भावना श्रधिक होगी। यदि श्रध्यक्त के नाम का उल्लेख हो श्रथवा नियमानुसार श्रध्यक्त निश्चित हो तो श्रध्यक्त के नाम का प्रस्ताव न करना ही टीक होता है। निर्वाचित श्रध्यक्त को चाहिए कि श्रपना श्रासन ग्रहण् करे श्रीर सभा

प्रारम्भ करे । सभा का संयोजक कोई हो, यदि सभा सार्वजनिक हो तो उसका अध्यक चुनने का अधिकार जनता को है संयोजक को नहीं । हाँ, संकेत और परम्परा के अनुसार कुछ बातें होती रहती हैं। उदाहरणार्थ, म्युनिसिपैलिटी के अध्यत्त ने नागरिकों की जो सभा निमंत्रित की हो उसका अध्यत्त साधारणतः वही होता है। शेरिफ ने जो सभा निमन्त्रित की हो उसका अध्यक्त साधाररातः वह स्वयं या म्युनिसिपैलिटी का अध्यक्त होता है, और किसी संस्था ने जो सभा निमंत्रित की हो उनका अध्यक्त उस संस्था का अध्यक्त होता है। उसी प्रकार सभा के संचालक या संयोजक जिस व्यक्ति को ऋध्यत्त बनाने का निश्चय कर लेते हैं साधार एतः सभा उसे अध्यक्त के रूप में स्वीकार करती है। फिर भी, यदि अधिकार का विचार किया जाय तो अध्यक्त या सभापति चुनने का अधि-कार सभा का ऋर्थात् उपस्थित लोगों का है। यह मूल वात ध्यान में रखनी चाहिए। जब किसी ऐसे व्यक्ति को सभापति बनाने का प्रस्ताव श्रीपचारिक रीति से किया जाता है, जिसे सभापति बनाना नियमानुसार आवश्यक हो,या जिसे सभापति बनाने का निश्चय पहले ही कर लिया गया हो. तब सभा में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को किसी ग्रान्य व्यक्ति को सभापति बनाने का प्रस्ताव उपस्थित करने का अधिकार होता है। सभा के सामने प्रस्ताव उपस्थित करने का तात्पर्य श्रोतात्र्यों को ग्रध्यत् का चुनाव करने का ग्राधिकार देना है। यदि किसी को सभापति बनाने का प्रस्ताव उपस्थित न किया जाय ख्रौर नियमानुसार पूर्व-निश्चित सभापति, अध्यत्त का आसन ग्रहण करके सभा प्रारम्भ कर दे, तो भी सभा के किसी भी सदस्य को ऋधिकार है कि वह खड़ा होकर यह कहे कि चूँ कि यह सार्वजनिक सभा है इसलिए सभापित का चुनाव नियमानुसार किया जाय। फिर स्वयं किसी को सभापति बनाने का प्रस्ताव उपस्थित करे। हाँ, यह आवश्यक है कि सभा प्रारम्भ होते ही यह ज्ञापित की जाय । सभा का प्रारम्भ होने, उसके सामने कोई प्रस्ताव उपस्थित करने या कोई कार्य हो जाने के बाद इस प्रकार का ब्राचिप करना उचित नहीं है। सभा की कार्रवाई होने देने से यह सिद्ध होता है कि विद्यमान अध्यक्त को सभा ने स्वीकृति दे दी।

किसी को अपने पद के कारण सार्वजनिक सभा का अध्यक्त होने का अधिकार नहीं है। सार्वजनिक सभा को ही अपना अध्यक्त चुनना या स्वीकार करना चाहिए। यदि सभा-संचालक किसी को अध्यक्त बनाने का अस्ताव उपस्थित करें तो वह अध्वीकृत करके दूसरा अस्ताव भी किया जा सकता है। पर यदि किसी को अध्यक्त बनाने का अस्ताव न किया जाय और नियमा- नुसार पूर्व-निश्चित अध्यक्त सभापित के स्थान पर बैट जाय और तब सभा इस

बात की माँग उपस्थित करे कि नियमानुसार अध्यक्त के नाम का प्रस्ताव करके ग्रभ्यत्त चुना जाय, तथा सभा-संचालक ग्रीर उपर्युक्त पूर्व-निश्चित ग्रभ्यत् उसे श्रस्वीकृत करे तो परिग्णाम-स्वरूप क्या होगा ? ऐसी माँग उपस्थित करने वालों को क्या करना च हिए ? यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यक्त नियंत्रक होता है। उसे सभा समाप्त होने तक उपस्थित लोगों पर नियंत्रण करने का श्रिधिकार है। यह अधिकार उसे कानून से, स्वीकृत नियम या बहुमत से ही प्राप्त होता है। कानून ऋौर नियम के ऋभाव में यह ऋावश्यक है कि सार्व-जनिक सभा का अध्यत्त चुना हुआ हो । वह अध्यत्त, अध्यत्त नहीं है जिसे सभा ने निर्वाचित या स्वीकृत न किया हो । सभापित के आसन पर बैठ जाने से किसी को नियंत्रण का अधिकार प्राप्त नहीं होता। सभा का कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य को सभापति वनाने का प्रज्ञाव उपस्थित कर सकता है और सभा किसी भी सदस्य को अपना अध्यक्त चुन सकती है। उसी सभा का कार्य कानून के त्रानुसार त्रीर नियमानुसार समभा जायगा जिसे निर्वाचित या स्वीकृत समापति ने प्रारम्भ किया हो। यह संभव नहीं है कि दो अध्यक्त हों, एक समा-संचालकों का और दूसरा सभा का; दो सभाएँ हो और दोनों सभाओं का काम चलता रहे । सभा द्वारा अपना अध्यक्त चुन लेने का यह अर्थ है कि सभा-संचालकों के पत्त के उपस्थित लोग श्रल्पसंख्यक हैं। सभा द्वारा श्रपना श्रध्यत्त चुन लेने की स्थिति में समा-संचालक, सभा विसर्जित होने की घोषणा करते हैं। वे इतना ही नहीं करते प्रत्युत इससे भी त्रागे बढते हैं। निश्चित ग्रन्यक्त के विरुद्ध त्रापत्ति उठाते ही उन्हें यह तो मालूम हो ही जाता है कि सभा का बहुमत उनके विरुद्ध है। सभा का वातावरण ऋस्थिर देखकर वे उसके वहाने, सभा द्वारा ऋपना अध्यक्त चुनने के पहले ही, सभा समाप्त हो जाने की भी घोषणा कर देते हैं। पर उनकी इस प्रकार की शोषणा से सभा समाप्त नहीं होती। सभा द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लिखित कार्य शान्तिपूर्वक करने का पूरा ऋधिकार होता है। हाँ, यदि सभा का स्थान व्यक्तिगत हो त्रीर सभा प्रारम्भ होने के बाद उसे कोई हानि पहुँचे तो सभा का ऋध्यज्ञ उस हानि के लिए जिम्मेदार होता है। यदि व्यक्तिगत स्थान पर सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित विज्ञति के अनुसार सभा शांति-पूर्ण ढंग से हो रही हो, उस स्थान के मालिक या पुलिस को इस आधार पर समां बन्द करने का श्रिधिकार प्राप्त नहीं होता जब तक कि सभा के संयोजकों ने समा स्थिगत होने की घोषणा न कर दी हो । यांदे समा स्थल सार्वजनिक हो तो जींत्र तक सभा का कार्य शान्तिपूर्वक होता हो तब तक पुलिस को उसमें हस्तन्नेप करने का अधिकार नहीं होता।

अध्यत्न कैसा होना चाहिए-शरीर में जो स्थान या महत्त्व सिर का है वहीं सभा में सभापति का है। ऋध्यन्न का ऋर्थ है सर्वसाधारण की ऋपेन्ना ऊँची दृष्टि रखने वाला । अध्यक्त का आसन सदस्यों के बैठने के स्थान से अधिक ऊँचा होता है, इस कारण वह लाचिणिक अर्थ में ही नहीं, बल्कि साधारण अर्थ में भी व्यापय दृष्टि से सभा का निरीक्तण करता है। स्रतः यह स्रात्यन्ताव-श्यक है कि सभापति या ऋध्यन योग्य हो । सभापति सर्वसम्मति से निर्वाचित या स्वीकृत, सभा पर नियन्त्रण रखने वाला होता है। उसका स्थान जितना सम्मानित है उतना ही उत्तरदायित्व पूर्ण भी । सभा की सफलता सर्वथा सभापति की योग्यता पर निर्भर करती है। ऋध्यन्न में कौन-सी योग्यता होनी चाहिए अथवा वह कैसा होना चाहिए ? इस प्रश्न का थोड़े में यह उत्तर दिया जा सकता है कि वह ऐसा होना चाहिये जो उपस्थित स्रवसर के लिए उपयुक्त जान पड़े ऋौर ऋवसर का निर्वाह कर ले। लोकमत से वह लोकप्रिय सिद्ध होता है. लोकमत से उसे अधिकार प्राप्त होता है. पर लोकमत से उसे योग्यता प्राप्त नहीं होती । योग्यता उसमें पहले से ही होनी चाहिए । सभा के स्वरूप के अनुसार अध्यक्त चुनने का उत्तरदायित्व जितना सभा पर होता है उतना ही सभा-संचालकों पर भी होता है। ऐसे अवसर अपवादात्मक ही होते हैं जब सभा समा-संचालकों के चुनाव को ऋस्वीकृत कर देती है। किसी की सार्वी वर्ष गाँठ के अवसर पर किसी युवक को ऋष्यत्व बनाना उस ऋवसर के लिए उपयुक्त नहीं है। किसी प्रसिद्ध विद्वान् या महापिएडत के भाषणा के अवसर पर ऐसा अध्यक्त होना चाहिए जिसका विद्वत्ता पर थोड़ा-बहुत ऋधिकार तो हो ही। जब सरकार की किसी खास नीति के विषय में जनमत प्रकट करना हो, जब जनता की कोई शिकायत सरकार के कानों तक पहुँचानी हो, या किसी बात के सम्बन्ध में यह दिखलाना हो कि उसे व्यापक समर्थन प्राप्त है, तब ऐसा ऋ यस सुनना चाहिए जो लोक-प्रिय हो । ऐसे त्र्यवसर पर व्यवस्थापक-मएडल के निर्वाचित सदस्य या म्युनिसि-पैलिटी के ऋध्यज्ञ को सभापति बनाना उचित सिद्ध होता है। जब वातावरण गरम हो, मतभेद तीत्र हो ऋौर यह स्पष्ट दिखाई दे कि सभा में वाद-विवाद या गर्मागर्मी होगी तब ऐसा अध्यत्त होना बहुत आवश्यक है जो नीतिज्ञ. कसा हुन्रा, चतुर त्रौर समय का पारखी हो । सार्वजनिक सभा के त्र्रध्यत्व का सभा-संचालन-शास्त्र में प्रवीण होना तो नितान्त त्र्यावश्यक नहीं है, पर उसे उसका साधारण ज्ञान होना चाहिए। विराट् जन-समृह ऋौर विशाल सभा को वश में रखना, उसका सफलतापूर्वक अन्त तक संचालन करना, विलकुल साधारण बात नहीं है। चाहे सार्वजनिक सभा हो स्त्रौर चाहे किसी संस्था की नियमानुसार काम करने वाली सभा, उसकी सफलता उसके अध्यक्त पर ही निर्भर करती है। ब्राध्यत्त शान्त-स्वभाव, न्यायप्रिय, विवेकी, नम्न किन्तु दृढ-निश्चयी, हाजिर-जवाब ग्रीर मेल-जोल से काम करने वाला होना चाहिए । वह श्रध्यन्त सभा की शोभा त्र्यौर प्रतिष्ठा सिद्ध होता है जो स्थान त्र्यौर त्र्यवसर का महत्त्व समभक्तर काम करता है, चिढता या चिल्लाता नहीं, तथा चारों ख्रोर दृष्टि रखता है। छोटी-छोटी बातों पर ध्यान न देकर महत्त्व की बातों को हढता से अपनल में लाता है. ब्राल्यसंख्यकों से न्यायपूर्वक बरताब करता है, बक्तास्रों पर उचित नियन्त्रस् रखता है, सब बातें शान्त चित्त से सनकर निर्णय करता है और स्थिर बद्धि होता है। ऐसे ऋध्यन से सभा का कार्य ऋच्छी तरह सम्पन्न होता है ऋौर उसका गौरव भी है। यदि ऋध्यत्त भगड़ालू हो, भीरु हो, व्यर्थ ही डाट-डपटकर बोलने वाला हो तो सभा का रंग भंग हो जाता है, सभा में उपद्रव भी मचता है श्रीर सभा का उद्देश्य विफल हो जाता है। यदि वह चिड्चिड़ा हो तो कहा-सनी होती श्रानिश्चितता उत्पन्न होती है। यदि इरपोक हो तो सभा का समाप्ति उसके भंग होने में होती है। अतः शेग्य अध्यक्त का चनाव एक महत्त्वपूर्ण कार्य है त्र्योर उस पर सभा की सब सफलता ख्रवलम्बित होती है। इस विषय में ख्रिधिक उत्तरदायित्व समा-संचालको पर होता है।

श्रध्यत्त का प्रारम्भिक भाषण — श्रध्यत्त की घोषणा होने पर चुना हुश्रा श्रध्यत्त श्रपना श्रासन ग्रहण करे। उसे श्रपना प्रारम्भिक भाषण विषय का दिग्दर्शन श्रीर वक्ता के परिचय कराने तक ही सीमित रखना चाहिए। श्रपने चुनाव के लिए उपस्थित लोगों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना श्रीर उनसे सभा के संचालन में सहयोग करने का श्रमुरोध करना भी श्रध्यत्त का कर्तव्य है। विषय का दिग्दर्शन कराने का श्रर्थ स्त्र रूप में श्रीर थोड़े में विषय की जानकारी कराना है। उसमें साधारणतः दस मिनट से श्रिषिक समय नहीं लगाना चाहिए। जब श्रध्यत्त श्रपना प्रारम्भिक भाषण बहुत बढ़ाता है तब श्रोताश्रों में चुलबुलाहट पैदा होती है, वे श्राधीर हो जाते हैं क्योंकि वे विषय की चर्चा या मुख्य श्रोर प्रसिद्ध वक्ता का भाषण सुनने के लिए श्राते हैं। वे श्रकारण श्रीर लगातार ताली बजाकर उसे श्रपना भाषण शीव्र वन्द करने की सूचना देने लगते हैं। जब श्रध्यत्त स्वयं ही विषय का ब्योरेवार विवेचन कर देता है तब प्रधान वक्ता की श्रथवा जिसका भाषण होने वाला हो उसकी स्वतन्त्रता का हरण होता है श्रीर यह उसके प्रति श्रन्याय है। यदि श्रध्यत्त से उसका मतभेद हो तो उसे व्यक्त करना उसके लिए

कठिन हो जाता है स्त्रीर यदि वह स्रय्यव से सहमत हो तो उसे पुनरुक्ति करनी पड़ती है ग्रीर पनर कि से श्रोता उकता जाते हैं। एक सभा में सभापति का लंबा-चौड़ा प्रारम्भिक भाषण समाप्त होने पर प्रधान वक्ता ने निम्न लिखित मार्मिक शब्द कहे -- ''सज्जनो, विजय का विवेचन पूरी तरह हो ही गया है। मैं उपसंहार का काम करता हूँ अर्थात् सभापति को धन्यवाद देता हूँ।'' इतना कहकर उसने श्रपना भाषण समाप्त कर दिया । यदि वक्ता ऋधिक परिचित न हो, यदि उसका पहला ही भाषण हो तो थोड़े में उसकी योग्यता बतानी चाहिए-विस्तार से उसकी जीवनी सुनाना ऋसामियक होता है। सन् १६३६ में पूना में एक सभा में सभापति ने अपने प्रारम्भिक भाषण में लोगों को प एडत जवाहरलाल नेहरू का परिचय देने में आधा घरटा लगा दिया। परिडत जी ने भी गम्भीरता-पूर्वक ग्रध्यव के प्रति इसलिए कृतज्ञता प्रकट की कि उन्होंने श्रोतात्रों को उनका परिचय दिया । अध्यन्न के लम्बे भाषण की अनुपयुक्तता इससे अधिक प्रभावकारी ढंग से सिद्ध करना सम्भव न हुआ होता । श्रोताओं की हँसी और ताली से ग्रध्यत की स्थित दयनीय हो गई। ऐसे ग्रवसरों से उचने के लिए ग्रध्यत्व को त्रपना प्रारम्भिक भाषण शीघ समाप्त करना चाहिए। प्रारम्भिक भाषण में मौक्ने से यह बताना अभीष्ट सिद्ध होता है कि सभा कितने समय तक होती रहेगी और उसका अगला कार्य किस तरह होगा। इससे उपस्थित लोगों को होने वाले कार्य का स्रंदाजा लग जाता है।

गरापूर्ति—ऐसा नियम नहीं है कि यदि किसी सार्वजनिक सभा में किसी निश्चित संख्या में लोग उपस्थित हों तभी वह वैध होती है। सार्वजनिक सभा के लिए दो ब्रादिमयों का उपस्थित होना भी पर्याप्त है परन्तु एक ब्रादिम की सभा नहीं हो सकती। जब तक कोई श्रोता न हो तब तक बक्ता का कार्य सम्पन्न नहीं होता। ब्रदालत ने इस ब्राशय के फैसले किये हैं कि यदि सार्वजनिक सभा में दो ब्रादिमी उपस्थित हों तो भी वह वैध होती है। पर कानून की दृष्टि से कुछ भी हो, यह निर्विवाद है कि सभा का सार्वजनिकत्व ब्रौर लोक प्रतिनिधित्व उपस्थित लोगों की संख्या पर निर्भर होता है। सभा का स्वित्त समय होने पर, यदि दो ही ब्रादमी उपस्थित हों तो भी उसका कार्य प्रारम्भ करने का ब्रानुरोध करने तथा उसे प्रारम्भ करने का ब्रानिशत करके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि लोग समय पर ब्रौर ब्राधिक संख्या में उपस्थित हों। इस बात के ब्रानेक उदाहरण हैं कि एक दल के द्वारा बुलाई गई सभा का समय होते ही दूसरे दल के लोगों ने उसे

प्रारम्भ करके वाज़ी मार ली है। कहते हैं कि नेपोलियन को पाँच मिनट की देर हुई, इसलिए वाटरलू की लड़ाई में वह हार गया। महाराष्ट्र में एक वार सभा संचालकों ने एक मिनट का विलम्ब किया, इस कारण एक प्रसिद्ध राजनीतिक दल का संघटन उस दल के एक गुट के हाथ से दूसरे गुट के हाथ में चला गया। गण-पूर्ति या 'कोरम' के सम्बन्ध में कोई नियम या संकेत न होने से सार्वजनिक सभा के समय को कभी-कभी बहुत महत्त्व प्राप्त होता है।

सभा-सम्बन्धी ऋापत्ति—इन विषयों में कोई नियम तो नहीं है कि सार्वजिनक सभा की सूचना कितने समय पहले दी जाय. निमन्त्रण किस ढंग से दिया जाय श्रीर उसमें कम-से-कम कितने व्यक्तियों की उपस्थिति होनी चाहिए, फिर भी इन विषयों में जो-कुछ स्रापत्तियाँ हों, उन्हें अध्यत्त का चुनाव होने पर तथा प्रारम्भिक भाषण शुरू होने से पहले या समाप्त होते ही उपस्थित करना चाहिए । अध्यक्त के चुनाव के सम्बन्ध में आपित भी यदि हो तो उस सम्बन्ध में प्रस्ताव होते ही उपस्थित की जाय । यदि ऋध्यन पहले से निश्चित होने के कारण इस सम्बन्ध में प्रस्ताव न किया जाय तो निश्चित अध्यव के आसन ग्रहण करते ही यह आपत्ति उपस्थित करनी चाहिए। सभा के स्वरूप ऋौर सभा में प्राप्त होने वाले प्रवेश के सम्बन्ध की आपत्ति अध्यक्त का चुनाव होने पर उसके अध्यक्त का आसन प्रहरण करते ही उपस्थित करना उचित है। संदोप में, जब तक ग्रध्यद्य का चुनाव न हो जाय तब तक कोई स्त्रापत्ति या कानून स्त्रथवा नियम के सम्बन्ध का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि इन सब विषयों में निर्णय करने का श्राधिकार श्रध्यत्व को ही है। जब तक सभा का चुना हुआ या सभा का स्वीकृत श्राध्यक्त सभापति का स्थान ग्रहण नहीं करता तब तक सभा को पूर्णता प्राप्त नहीं होती। जब तक नियामक या नियन्त्रक न होगा तव तक नियमन या नियन्त्रण कौन करेगा ? इसका अधिकार उस अध्यक्त को है जो उचित प्रकार से अपने पद पर त्र्यासीन हन्त्रा है।

श्रध्यत्त के श्रधिकार—सार्वजनिक सभा के श्रध्यत्त को श्रधिकार सार्व-जनिक सभा से प्राप्त होते हैं। सभा उसे इस उद्देश्य से श्रधिकार देती है कि सभा का उचित नियन्त्रण हो श्रीर सभा-कार्य व्यवस्थित रूप से हो। श्रातः श्रध्यत्त को इस उद्देश्य के श्रमुसार श्रपने श्रधिकार श्रमल में लाने चाहिएँ। उपस्थित लोग श्रध्यत्त को सारी सभा श्रीर प्रत्येक सदस्य के नियन्त्रण के जो श्रधिकार देते हैं वे इस विश्वास से देते हैं कि वे न्याय श्रीर सदसद विवेक के श्रमुसार बरते जायँगे। सभा का उद्देश्य सिद्ध होने के लिए अध्यक्त को साधारणतः निम्न-लिखित अधिकार होते हैं—

(१) सभा में शान्ति रखना श्रीर उसके लिए श्रावश्यक उपाय करना, (२) श्रावश्यक प्रश्नों का निर्णय करना (३) यदि शान्तिपूर्वक सभा चलाना श्रसम्भव हो तो उसे विसर्जित करना (४) सभा-संचालन के सम्बन्ध में व्यवस्था देना (५) ऐसी व्यवस्था करना जिससे सभा के सामने उपस्थित कार्यों का भली-भांति विचार किया जा सके श्रीर (६) सभा का निर्ण्य घोषित करना।

श्चध्यत्त के कर्तेव्य -(१) सभा का नियन्त्रण करना, (२) सभा के काम में नियमितता श्रौर व्यवस्थितता लाना, (३) वाद-विवाद के लिए उचित श्रवसर देकर मत-प्रदर्शन श्रौर चर्चा कराना, तथा (४) श्रप्रासंगिक चर्चा न होने देना।

अध्यत्त् के अधिकारों और कर्तव्यों का विस्तारपूर्वक विचार अगले अध्याय में किया गया है।

सभा-मंच (व्यासपीठ)—सभा-मंच सभा में वह विशेष स्थान होता है जहाँ वह सभा का नियन्त्रण करता है। सभा-मंच ऐसा होना चाहिए जहाँ से अध्यच्च सारी सभा को देख सके। यदि उस पर अध्यच्च के अलावा और लोगों को भी बैठाना हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अध्यच्च का शासन छिप न जाय। यदि विराट् सभा हो तो अध्यच्च की दाहिनी ओर ध्वनि-विस्तार-यन्त्र होना चाहिए। बहुत-से अवसरों पर यह यन्त्र मुख्य सभामंच से कुछ दूर पर और अलग होता है। फिर भी वह इतना अधिक होना चाहिए कि वक्ता अध्यच्च की आज्ञा सहज में सुन सके। सभा के स्वरूप और स्थान की दृष्टि से सभा-मंच यथेष्ट ऊँचा और विस्तृत होना चाहिए। यह आवश्यक है कि सभा-संचालक इस बात का निश्चय पहले ही कर लें कि सभा-मंच पर कौन-कौन व्यक्ति बैठेंगे। यह बात निश्चित न होने से बहुत से अवसरों पर गड़बड़ पैदा होती है। अध्यच्च के पास कम-से-कम एक स्वयंसेवक हमेशा उपस्थित होना चाहिए। सार्वजनिक सभा में ऐसा नियम होना आवश्यक है कि वक्ता सभा-मंच पर खड़ा होकर भाषण् करे।

प्रारम्भिक आपित्तयों का निर्णय — जब सभापित अपना आसन प्रहण करता है तब वस्तुतः सभा का कार्य प्रारम्भ होता है। अपना आसन प्रहण करते ही प्रारम्भिक भाषण समाप्त करने पर सभापित को सभा-सम्बन्धी उन आपित्तियों के विषय में निर्णय करना चाहिए जो कोई सदस्य उपस्थित करे। सार्वजनिक सभा के लिए लिखित नियम तो नहीं हैं, पर सभापित को कुछ सर्वनान्य संकेतों, संस्थाओं के सभा-संचालन-सम्बन्धी नियमों, अदालतों के कुछ फैसलों आदि सब बातों का ध्यान रखकर स्वयं निर्णय करने के बाद सभा-

संचालन करना चाहिए। गण्पूर्ति, खुला निमन्त्रण, सभा की वैधता या स्वरूप अथवा प्रवेशाधिकार-सम्बन्धी अप्रापत्ति के विषय में निर्णय करने के बाद कार्य-सूची में लिखे हुए विषय वाद-विवाद के लिए हाथ में लेने चाहिएँ। कार्य-सूची में लिखे हुए विषयों का कम सभा-संचालकों का निश्चित किया हुआ होता है। उसमें प्रायः कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यदि कोई परिवर्तन करना हो तो उसके लिए सभा की सम्मति लेना अनिवार्य है।

वक्तात्रों का नियोजन - यदि सभा में भाषण करने वाले वक्तात्रों के नाम सभा के पहले सूचित कर दिये गए हों स्त्रीर मतगराना न होने वाली हो तो उपस्थित लोग यह ऋाग्रह नहीं कर सकते कि ऋौर व्यक्तियों को भाषण करने की अनुमति दी जाय। कारण यह है कि उन्हें यह पहले से ही मालूम रहता है कि समा में किन व्यक्तियों के भाषण होंगे ग्रीर यही जानकर वे उपस्थित होते हैं। यदि सभा में वाद-विवाद की सम्भावना हो, मत-प्रदर्शन होने वाला हो ऋथवा मत-गराना होने वाली हो. तो विभिन्न मतों के व्यक्तियों को भाषरा का अवसर मिलना न्याय-संगत है। यदि सभा में प्रस्ताव स्वीकृत होने वाला हो तो सभापति को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे दोनों दलों के मत सभा के सामने उपस्थित किये जायँ। यदि पूर्व निश्चित वक्तात्रों में दोनों मतों के लोग न हों तो दूसरे मत के लोगों को भाषण की अनुमति देनी चाहिए । यदि सभा में केवल मत-प्रदर्शन होने वाला हो -- कोई निश्चय होने की सम्भावना न हो, तो उपस्थित लोग इस बात के लिए जोर नहीं दे सकते कि ऋौर व्यक्तियों को भाषण करने की ऋनुमति दी ही जाय। फिर भी, यदि समय श्रीर सुभीता हो तो किसी श्रन्य व्यक्ति को भाषण करने की अनुमति देने से कोई नुकसान नहीं होता । अध्यक्त के लिए सभा का रुख देखकर वरताव करना ठीक होता है। सभा में कोई निश्चय करना ऋौर एक ही दल या विचार के पूर्व निश्चित ऋथवा सभा में समय पर निश्चित किये हुए व्यक्तियों को भाषण करने की अनुमति देना न्याय के, सभा के मूल सिद्धान्त ऋौर कानून के भी विरुद्ध है।

विषय की मर्यादा — अयध्य को सभा के सामने ऐसा विषय या प्रस्ताव प्रस्तुत न होने देना चाहिए जो घोषित विषय से अलग या असंगत हो। अनेक लोग सभा में इस विश्वास से उपस्थित होते हैं कि घोषित विषय के अलावा सभा के सामने और कोई विषय उपस्थित न होगा। अतः और कोई विषय उपस्थित होने देने से ऐसे लोगों के प्रति अन्याय होता है। यदि सभा 'शारदा बिल' का विरोध करने के लिए घोषित की गई हो, तो उसके सामने बाल-विवाह की श्रेष्ठता का प्रस्ताव रखना अनुचित और वातावरण के विपरीत होगा। ऐसे लोग

भी हैं जो सामाजिक विषयों में शारदा विल के कारण होने वाले सरकार के हस्तच्चेप को नापसन्द करते हुए बाल-विवाह का विरोध करते हैं। सम्भव है कि ऐसे लोग इतनी ही घोषणा होने के कारण सभा में अनुपिश्यित हों कि उसमें केवल विल का विरोध होगा। यह भी सम्भव है कि वाल-विवाह को पसन्द करने वाले अनेक व्यक्ति भी सभा में अनुपिश्यत हों। अतः घोषित विषय के विपरीत या असंगत विषय पर सभा में वाद-विवाद होना या उसे सभा के सामने उपस्थित होंने देना कानून के विख्द है। घोषित विषय के विपरीत या पूर्णतः पृथक् विषय 'तात्कालिक विषय' के रूप में भी सार्वजनिक सभा में विचारार्थ नहीं लिया जा सकता। यदि सभा की कार्य-सूची में 'फुटकर विषय' का उल्लेख हो तो घोषित विषय के अतिरिक्त या पृथक् विषय फुटकर विषय के रूप में भी लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता।

वाद-विवाद, समय त्रीर क्रम-यदि सभा का कार्य-क्रम केवल मत-प्रदर्शन तक ही सीमित हो ऋौर वका पहले से निश्चित न हों, तो ऋध्यन को यह पूछना चाहिए कि उपस्थित लोगों में से कौन-कौन व्यक्ति बोलना चाहते हैं। जो लोग बोलने के इच्छुक हों ऋध्यक्त को उनके नामां की सूची बनानी चाहिए। तब उसे सभा का समय निश्चित करना चाहिए। वक्ताश्चों में समय का बँटवारा न्यायपूर्वक करना चाहिए। विभिन्न विचारों के प्रधान वक्तात्रों को बोलने के लिए कुछ स्रिधिक समय देना चाहिए। साधाररातः प्रधान वक्तास्रों को बीस-बीस मिनट का समय और दूसरे वक्ताओं को अधिक-से-अधिक दस-दस मिनट का समय देकर सभा का सारा कार्य दो घएटे में/समाप्त करना ठीक होता है। यदि उपस्थित लोगों की श्रिधिक समय तक बैठने की स्पष्ट इच्छा हो तो उसे श्रिधिक समय तक जारी रखना चाहिए। यदि सभा में प्रस्ताव स्वीकृत होना होता अध्यन समा की अवधि निर्धारित करके, दोनों पत्तों के वक्ताओं में समय का उचित बँटवारा करे। यह भी घोषित करना चाहिए कि अप्रमुक समय तक वाद-विवाद या बहस समाप्त हो जायगी और मत-गणना प्रारम्भ होगी। इससे श्रोतागण शान्त स्रोर दत्तचित्त रहते हैं। उक्त प्रकार की सभा में ऋष्यन्त का मुख्य कार्य उचित रीति से सभा से निर्णय करा लेना या उसका मत व्यक्त करा लेना ही होता है। उसके लिए उचित समय मिले विना हुआ हो वह वैधानिक रीति से किया हुआ नहीं कहा जा सकता। मत या बोट देने वाले अर्थात् अपना मन्तव्य प्रकट करने वाले सदस्यों को उपस्थित विषय पूर्णतः समभा दिया जाना चाहिए। उन्हें भी दोनों पद्धों के विचार, दृष्टिकोगा और तर्क ध्यान में रखकर तथा अपनी बुद्धि से काम लेकर मत देना चाहिए। किसी पत्त के समर्थन में हाथ उठाने का त्र्यर्थ सोच-समभक्तर हाथ उठाना ही है, यों ही विना समभे-बूभे हाथ उठाना नहीं। मत का मतलब ही है मनन करके स्थिर किया हुत्रा विचार। ब्रातः जब ब्राध्यच्च मिन्न-भिन्न विचारों के वक्ताब्रों का नियोजन ब्रोर कर्म-निर्धारण कुशलता से करता है, तब श्रोताब्रों को ब्रापना मत निश्चित करने या विचार स्थिर करने में सहायता मिलती है।

प्रस्ताव का रूप—साधारणतः सार्वजनिक सभा के सामने कोई विषय विचारार्थ प्रस्तुत होता है या उसके संबंध में उचित प्रस्ताव होता है। केवल मत-प्रदर्शन का ऋर्थ विभिन्न व्यक्तियों का प्रकट रूप से यह बताना है कि वे क्या समभते हैं या उनके क्या विचार हैं। पर सभा का मत या सार्वजनिक सभा के द्वारा व्यक्त होने वाला नागरिकों का मत, प्रस्ताव के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है श्रीर इससे वह निश्चित श्रीर सप्ट भी होता है। श्रतः किसी विषय में सभा का मत, उस विषय में सभा के सामने प्रस्ताव उपस्थित करके ख्रीर उससे वह स्वीकृत कराके. प्रदर्शित किया जाना चाहिए। प्रस्ताव न होने पर कोई यह नहीं कह सकता कि सभा का अभक मत है। सभा के निमंत्रण या सचना में उसका उद्देश्य ग्रीर विचारणीय विषय वता दिए जाते हैं । उनके ग्रानसार सभा के संचालक या संयोजक प्रस्ताव तैयार करके रखते हैं या वे तैयार किये जाते हैं। सार्वजनिक सभा में सैद्धान्तिक समर्थन या विरोध ही किया जा सकता है— तफ़्सीलवार या एक-एक धारा का विवेचन नहीं। ऐसा विवेचन सार्वजनिक सभा का विषय नहीं होता। साधारण समर्थन या विरोध के प्रस्ताव, कोई उपस्थित किया गया प्रस्ताव, सम्बद्ध ऋधिकारियों के पास भेजने के प्रस्ताव, धन्यवाद या कतज्ञता-प्रकाश त्र्यादि-जैसे प्रस्तावों पर विचार करके उन्हें स्वीकृत या श्रस्वीकृत करना ही सार्वजनिक सभा का काम है। प्रायः सभा के निमंत्रण या सचना में उसका विचारणीय विषय या उद्देश्य बहुत व्यापक रखा जाता है। उदा-हरगार्थ. यह न कहकर कि शारदा बिल का घिरोध करने के लिए सभा होने वाली है, बल्कि यह कहा जाता है कि शारदा बिल पर विचार करने के लिए सभा होने वाली है। ऐसी स्थिति में समर्थक श्रीर विरोधी, दोनों प्रस्ताव सभा के सामने उपस्थित हो सकते हैं। यदि उद्देश्य या विषय स्पष्ट् या सीमित हो, तो उसके विरुद्ध प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता। सभा का मत स्पष्ट करने के लिए भी प्रस्ताव होना चाहिए ऋौर वह सभा के निमंत्रण में लिखे या बताये हुए विषय के ब्रानुसार तथा उससे मिलता-जुलता होना चाहिए। खाद्य-स्थित पर विचार करने के लिए होने वाली सभा में सरकार की खाद्य-संबंधी नीति के विरोध का प्रस्ताव उपस्थित हो सकता है। उसमें ऐसे विषयों पर भी पस्ताव उपस्थित हो सकते हैं कि सरकार को खाद्य-स्थिति सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, तथा जनता किस नीति का द्रानुसरण करे या उसके लिए कौन सा रुख द्राख्यार करना ठीक हो। यह ठहराने का द्राधिकार द्राध्यच्च को है कि कोई प्रस्ताव घोषित या पूर्व स्चित विपय के द्रानुसार द्रोर उसके द्रान्तर्गत है या नहीं! घोषित विषय के द्रानुसार लिखे हुए ही प्रस्ताव की सभा द्वारा स्वीकृति या द्रास्वीकृति को ही सभा का मत समफना चाहिए। समा में जो चर्चा या जो भाषण होते हैं उन्हें सभा का मत नहीं कहा जा सकता।

सभा-कार्य में सम्मिलित होने का ऋधिकार—सभा के सामने विचारार्थ उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव उसके घोषित विचारणीय विषय के अनुसार तो होना ही चाहिए: वह उपस्थित भी ऐसे ही ब्राइमी को करना चाहिए जिसे सभा-कार्य में सम्मिलित होने का अधिकार हो। सार्वजनिक सभा में जो नागरिक उपस्थित होता है, उसे उसके कार्य में सम्मिलित होने का ऋधिकार होता है। पर कई वार सभा में ऐसे ब्रादमी भी उपस्थित होते हैं, जिन्हें सभा के कार्य में सम्मिलित होने का त्राधिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, पूना के नागरिकों की किसी सभा में ऐसे व्यक्ति भी उपस्थित हो सकते हैं जो पना के नागरिक न हों. पर वे उसके कार्य में सम्मिलित होने के ग्राधिकारी नहीं हो सकते क्योंकि उस सभा के प्रस्ताव का प्रारंभ इस प्रकार होगा—'प्रना के नागरिकों की यह सभा यह प्रस्ताव करती है'। इसी प्रकार, पूना के हिन्द नागरिकों की सभा के कार्य में कोई ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकता जो पूना का हिन्दू नागरिक न हो। पर यदि सभा हिन्दू सनातनियों की सूचित की गई हो तो उसमें उपस्थित किसी भी हिन्द को उसके कार्य में सम्मिलित होने का ऋधिकार है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार 'पूना के नागरिक' श्रीर 'पूना के हिन्द नागरिक' स्पष्ट, निश्चित स्त्रीर स्रसंदिग्ध व्यक्ति हैं, उसी प्रकार 'हिन्दू सनातनी' नहीं; कोई भी व्यक्ति ऋपने को हिन्दू सनातनी कह सकता है ऋौर कोई भी व्यक्ति हिन्द सनातनी माना जा सकता है। 'श्रयगामी', 'राष्ट्रीय' श्रादि के संबंध में भी वहीं बात कही जा सकती है जो 'हिन्दू सनातनी' के सम्बन्ध में कही गई हैं। तात्पर्य यह है कि ऐसे ही व्यक्ति को प्रस्ताव उपस्थित करना चाहिए जो सभा में उपस्थित हो तथा जिसे सभा के कार्य में सम्मिलित होने का ऋधिकार हो। सभा के कार्य में सम्मिलित होने का ऋधिकार सभा में भाषण करने और मत देने का श्रिधिकार है श्रीर जिसे यह श्रिधिकार प्राप्त है वह समासद या सदस्य है।

प्रस्ताव उपस्थित करना—श्रध्यत्त को सभा-संबंधी श्रापत्तियों के विषय में निर्णय करने श्रीर श्रपना प्रारंभिक भाषण समाप्त करने के बाद, उसी क्रम से विषय उठाने चाहिएँ जिस कम से वे विषय-सूची में लिखे हुए हों। यदि सभा के संचालकों या संयोजकों ने प्रस्ताव तैयार किये हों तो उन्हें हाथ में लेना चाहिए। यदि प्रस्ताव न हों तो ऋध्यन्न को यह घोषित करना चाहिए कि मैं सभा के सामने ऋमुक विषय विचारार्थ रखता हूँ, इस पर यदि किसी को कुछ कहना हो तो कहे। यदि सार्वजनिक सभा में प्रस्ताव स्वीकृत कराना हो तो संयोजकों को निश्चित प्रस्ताव तैयार करके ही उपस्थित करना चाहिए। इधर-उधर की बहस या ऋसमबद्ध वाद-विवाद होना उचित नहीं। ऋरपष्ट विषय विचारार्थ उपस्थित न करके निश्चित प्रस्ताव उपस्थित करना ठीक होता है। इसलिए अध्यक्त को संयोजकों से घोषित विषय के अनुसार पहले ही प्रस्ताव तैयार कर रखने के लिए कहना चाहिए। संयोजकों को घोषित विषय के त्र्यनसार प्रस्ताव तैयार करके सभा के सामने विचारार्थ उपस्थित करने का प्रथम अधिकार होता है। यदि संयोजकों ने प्रस्ताव तैयार किया हो तो अध्यक्त को उसे पहले उपस्थित करने की अनुमति देनी चाहिए। उनके प्रस्ताव के श्रभाव में, उसे वह प्रस्ताव उपस्थित करने की श्रनमित देनी चाहिए जो किसी सदस्य ने सूचित किया हो। उसे यह कहना चाहिए कि श्री 'श्रमुक' प्रस्ताव उपस्थित करेंगे ऋौर तब उन्हें व्याख्यान मंच पर बलाना उचित है। प्रस्ताव उपस्थित करने वाले को पहले साफ-साफ ऋौर धीरे-धीरे प्रस्ताव पढना चाहिए। फिर यह कहना चाहिए कि मैं यह प्रस्ताव सभा की स्वीकृति के लिए उपस्थित करता हूँ ऋौर फिर प्रस्ताव का विवेचन हो।

अनुमोदन — प्रस्ताव उपिर्थित होने पर अध्यत्त उसका अनुमोदन करने के लिए पहले से ही निश्चित किये हुए वक्ता को बुलाए या यह पूछे कि इस प्रस्ताव का अनुमोदन कौन करता है, अथवा इसके लिए जो व्यक्ति तैयार हों, उनमें से किसी को बुलाकर उससे प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए कहना चाहिए । अनुमोदन करने वाला पहले यह कहे कि मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ और तब प्रस्ताव पर भाषण करना चाहिए। प्रत्येक प्रस्ताव का अनुमोदन होना आवश्यक है। यदि प्रस्ताव का अनुमोदन होना आवश्यक है। यदि प्रस्ताव का अनुमोदन होना आवश्यक है। यदि प्रस्ताव का अनुमोदन न हो जाता है और उस पर सभा चर्चा नहीं कर सकती। यिलक जब तक किसी प्रस्ताव का अनुमोदन न हो तब तक वह सभा की चर्चा के लिए प्रस्तुत हो नहीं हो सकता। सभा की चर्चा के लिए, सभा के सामने उसके प्रस्तुत होने के लिए उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। लेकिन अनुमोदक को सदस्य होना चाहिए।

यदि ऋध्यत्व के नाते प्रस्ताव उपस्थित किया जाय तो उसके ऋनुमोदन की

स्रावश्यकता नहीं होती । पर वास्तिविकता यह है कि स्रध्यक्त को स्रध्यक्त के नाते कोई विवाद-प्रस्त प्रस्ताव उपिथत नहीं करना चाहिए स्रौर यह स्रभीष्ट भी है। स्रध्यक्त की प्रतिष्ठा स्रौर उसके पद के लिए यह हानिकर है कि वह कोई प्रस्ताव स्वयं उपिथित करे स्रौर वह स्रस्वीकृत हो जाय। स्रतः उसे ऐसा ही प्रस्ताव उपिथित करना चाहिए जिसके विषय में एक मत हो स्रौर विरोध भी हो तो नाम-मात्र का हो। इससे प्रस्ताव पर चर्चा होते हुए स्रध्यक्त पर कोई भी स्रौंच नहीं स्राती।

चर्चा जब प्रस्ताव उपस्थित हो जाय तथा उसका अनुमोदन भी हो जाय तब अध्यत्त को यह घोषित करना चाहिए कि अब यह प्रस्ताव नियमानुसार सभा के सामने विचारार्थ उपस्थित हुआ है, इस पर जिन्हें अपना विचार व्यक्त करना हो वह मंच पर पधारें। यांद वक्ता पहले निश्चित किये गए हों तो अध्यत्त को उनके ठहराए हुए कम से उन्हें भाषण करने के लिए बुलाना चाहिये। यदि वक्ता पहले निश्चित न किये गये हों तो उन आदिमियों के नामों की सूची बनानी चाहिए, जो भाषण करना चाहते हों। उसमें उनका ऐसा कम बनाना चाहिए कि प्रस्ताव के खरडन और मएडन में तथा विभिन्न मत प्रदर्शित करने वाले भाषण हों। अध्यत्त को वक्ताओं के भाषण की अवधि भी निर्धारित कर देनी चाहिए। इस प्रकार अध्यत्त चर्चा या वादविवाद का नियंत्रण करे।

संशोधन — जैसा कि ऊपर वताया जा चुका है, सार्वजनिक सभा में कोई विषय इसलिए उपस्थित किया जाता है कि उसका सैद्धान्तिक च्रोर साधारण समर्थन या विरोध हो। च्रतः उसमें संशोधन के लिए च्रिधिक व्रवकाश नहीं होता। फिर भी, जब प्रस्ताव का च्रमुमोदन हो जाय च्रौर वह सभा के सामने चर्चा के लिए च्रा जाय तब सदस्यों को उसमें संशोधन स्चित करने का च्रिधिकार होता है। प्रस्ताव उपस्थित होने के समय से उस पर मत या वोट लिये जाने के समय तक चाहे जब उसमें संशोधन स्चित किया जा सकता है। सार्वजनिक सभा में पहले स्चना दिये बिना संशोधन उपस्थित न करने का नियम या संकेत नहीं है। फिर भी, सभा का कार्य व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए व्राध्यन्त, प्रस्ताव उपस्थित हो जाने पर, कुछ समय निर्धारित कर दे च्रौर लोगों से उस समय के भीतर ही संशोधन स्चित करने के लिए कहना चाहिए। इसके लिए सभा की नियमित च्रमुमित भी ले लेना उप-युक्त है।

' उपस्थित संशोधन प्रस्ताव के श्रनुरूप होना चाहिए। वह श्रभावात्मक (negatvie) नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव का विरोध करने से जो परिगाम

होने वाला हो, वही कार्य करने वाला संशोधन लागू नहीं होता। संशोधन के संबंध में त्रागले प्रकरण में विस्तृत विवेचन किया गया है।

यह त्रावश्यक नहीं है कि संशोधन का त्रानुमोदन हो। कम-से-कम सार्व-जिनक सभा में (स्चित किये जाने वाले संशोधन के क्रानुमोदन की त्रावश्यकता नहीं होती) त्राध्यक्त मौखिक संशोधन स्वीकार न करे—िलखित संशोधन ही स्वीकार करना चाहिए। संशोधन पर, उसे उपस्थित करने वाले के हस्ताक्तर भी होने चाहिएँ। निर्धारित समय के भीतर जो संशोधन त्रा जायँ उन्हें देखकर त्राध्यक्त को यह निश्चित करना उचित है कि उनमें कीन से संशोधन नियमित त्रीर सुसंगत है त्रीर कीनसे त्रानियमित तथा त्रासंगत हैं। जो संशोधन नियमित त्रीर सुसंगत हो उन्हें ही उपस्थित करने की त्रानुमति देनी चाहिए।

श्रध्यक्त की श्रनियमित श्रोर श्रसंगत संशोधन पढ़कर सुनाना चाहिए श्रोर तब उसे सूचित करने वाले व्यक्ति को थोड़े में यह बताने के लिए समय देना चाहिए कि वह नियमित श्रोर सुसंगत कैसे है। उसकी बात सुनकर श्रध्यक्त को श्रपना निर्णय संक्षेप में, पर उसके कारण बताकर, घोषित करना चाहिए। यदि वह संशोधन नियमित श्रोर सुसंगत हो तो श्रध्यक्त उसे उपस्थित करने की श्रनुमित दे। उसे केवल इसलिए किसी संशोधन को श्रसंगत नहीं ठहराना चाहिए कि श्रारंभ में वह उसे श्रसंगत मालूम हुआ। यदि वह ऐसा करेगा तो वह श्रपने श्रधिकार का दुरुपयोग करने का दोषी होगा। श्रध्यक्त क प्रतिष्ठा श्रोर सभा का यश इसी में है कि सदस्यों को उसके पक्ष्मत-रहित श्रोर निरिममान होने का विश्वास हो। इस विषय में श्रध्यक्त का निर्णय श्रन्तिम माना जाना चाहिए कि कौन से संशोधन सुसंगत हैं श्रीर कीन से श्रसंगत। ऐसे श्रन्य विषयों में भी उसका निर्णय श्रन्तिम माना जाना ठीक है।

चर्चा का नियमन—उचित संशोधन निश्चित करने के बाद श्रध्यच्च को उनमें से प्रत्येक संशोधन उपस्थित करने की श्रमुमित देनी चाहिए। संशोधक यह श्रमुमित मिलने पर व्याख्यान-मंच पर श्रा जाय श्रोर श्रपना संशोधन पढ़ने के बाद यह कहे कि मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूँ। इस प्रकार जब सब संशोधन उपस्थित हो जायँ तब श्रध्यच्च यह घोषित करे कि यह प्रस्ताव श्रोर ये संशोधन सभा के सामने विचारार्थ प्रस्तुत हैं। इसके बाद उसे उन श्रादमियों के नामों की सूची बनानी चाहिए जो भाषण करना चाहते हों, सभा की श्रविध का विचार करके भाषणों की श्रविध निर्धारित कर देनी चाहिए तब उसे वक्ता श्रों का कम निश्चित करना चाहिए श्रीर उस कम से

प्रत्येक वक्ता का नाम लेकर उसे भाषण करने के लिए बुलाया जाय । भाषण विषय पर अर्थात् प्रस्ताव और संशोधनों पर ही हों — विषय को छोड़कर नहीं । वे सुसंगत और शिष्ट होने चाहिएँ । उनका स्वरूप ऐसा हो कि सभा में शान्ति बनी रहे और सभा की रत्ता हो । वे मानहानि या अपराध करने के लिए उभारने वाले और केवल व्यक्तिगत टीका करने वाले नहीं होने चाहिएँ । यह टीक है कि कानूनन किसी भाषण के लिए वह भाषण करने वाला ही उत्तरदायी है । किर भी, चूँकि वक्ता सभा में भाषण करता है इसलिए उसके भाषण को सार्वजनिक रूप प्राप्त होता है । इस विषय में कुछ संकेत या निर्देश हैं कि सार्वजनिक सभा का कार्य किस प्रकार ,चलना चाहिए तथा उन संकेतों के अनुसार ही सभा का सारा कार्य होना उचित है ।

भाषण की मर्यादा सार्वजितक सभा, व्यक्तिगत वैर निकालने का साधन या किसी व्यक्ति को बदनामी करने की जगह नहीं श्रीर न वह सामाजिक शान्ति को भंग करने वाली जमात होनी चाहिए। श्रातः सभापित उपर्युक्त वातों का ध्यान रखकर ही भाषणों का नियंत्रण करे। सभा विचार-स्वातंत्र्य के उपभोग का साधन है, पर इस कारण किसी को इस स्वतंत्रता का मनमाने ढंग से उपभोग करने का श्रिधकार प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को श्रिपनी स्वतंत्रता का उपभोग इस तरह करना चाहिए कि दूसरों की स्वतंत्रता की रच्चा हो। यह नियम वस्तुतः स्वतंत्रता को सीमित करने वाला नहीं है, बल्कि उसके सम्मान की रच्चा करने वाला है।

भाषण की अवधि या कुछ विशेष शब्दों के संबंध में अध्यक्त जो निर्णय करे, वक्ता वह शिरोधार्य क्रे । अध्यक्त जिन वाक्यों या शब्दों को अशिष्ट करार दे, वक्ता को बिना शर्त उन्हें वापस ले लेना चाहिए । ऐसा करने में वक्ता की अप्रतिष्ठा नहीं, बिलक ऐसा करके वह वस्तुतः सभा के सम्मान की रक्ता करता है और अपनी अनुशासन-प्रियता का परिचय देकर अपनी सदस्यता सार्थक करता है । साथ ही, वक्ता के कड़ी बात कहने, अप्रिय पर सत्य बोलने या व्यंग, तर्क, रलेप या विडंबना करने पर अध्यक्त को उसे रोकना या टोकना नहीं चाहिए । विनोद, व्यंग, विडंबना, वक्रोक्ति, मार्मिकता आदि, भाषण-कला के भृषण और शस्त्र हैं । उनका उचित उपयोग करने का अधिकार सबको है । यदि भाषण अशिष्ट भाषा, असत्य कथन और विषय के बाहर आदि दोषों से मुक्त हो, तो वह ठीक है ।

स्पष्टीकरण्—प्रत्येक सदस्य को वाद-विवाद में एक ही बार भाषण् करने का ऋधिकार होता है। वह दूसरी बार, संशोधक को जवाब देने के लिए भी, नहीं बोल सकता। हाँ, प्रस्तावक को अन्त में उत्तर देने का अधिकार होता है। यदि किसी विशेष बात के संबंध में ग़लतफ़हमी हुई हो तो उसे दूर करने के लिए अध्यद्म को उचित अवसर पर, उचित व्यक्ति को उस बात के स्पष्टीकरण की अनुमित देनी चाहिए। पर स्पष्टीकरण का अर्थ लंबा-चौड़ा भाषण देना नहीं है; उसके बहाने दूसरा भाषण करना भी उचित नहीं। वास्तविक स्थिति वता देना ही स्पष्टीकरण है, अतः वह बहुत संचेष में ही होना चाहिए। स्पष्टीकरण पर स्पष्टीकरण अधिक समय तक चलते रहने से बहुत-सी अप्रिय बातें घटित होती हैं—चर्चा में कहुता पैदा होती है, सभा का उच्च और उदारतापूर्ण वातावरण गंदा होने लगता है। अतः अध्यक्त को जितनी बातों का स्पष्टीकरण आवश्यक हो उतनी ही बातों के स्पष्टीकरण की अनुमित देनी चाहिए।

नियम-संबंधी प्रश्न—वाद-विवाद या भाषण होते हुए कोई भी सदस्य, वाहे जिस समय, नियम-संबंधी प्रश्न उपस्थित कर सकता है। सदस्य को खड़े होकर अध्यक्त से कहना चाहिए कि नियम-संबंधी प्रश्न है; और जब अध्यक्त उसे उपस्थित करने की अनुमति दे दे तब थोड़े में उसका उल्लेख और विवेचन करना चाहिए। अध्यक्त को आवश्यक मालूम हो तो दूसरों से उस प्रश्न पर बोलने के लिए कहकर उसके सम्बन्ध में निर्ण्य करना चाहिए। नियम-संबंधी प्रश्न पर कोई भी सदस्य बोल सकता है। अध्यक्त उसके संबंध में जो निर्ण्य करे वह अन्तिम माना जाता है। अगले प्रकरण में नियम-संबंधी प्रश्न के बारे में अधिक विवेचन किया गया है।

चर्चा बंद करना उपस्थित के सान की अविधि निश्चित कर देने पर भी, प्रस्ताव उपस्थित होने के बाद, चाहे जब कोई सदस्य, इस आशाय का प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है कि चर्चा बन्द की जाय और मत गणना की जाय। फिर भी, चूँ कि समा करने का उद्देश्य ही यह होता है कि चर्चा हो, फिर समा निर्णय करे; इसलिए अध्यक्त इस प्रकार का प्रस्ताव तब तक स्वीकार न करे जब तक कि उचित और यथेष्ठ चर्चा न हो जाय। अस्पसंख्यकों के भाषण करने और अपना मत प्रकट करने के अधिकार की रच्चा करने के लिए, अध्यच्च को ऐसा प्रस्ताव तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक कि सब मतों के बक्ताओं को बोलने के लिए थोड़ा-चहुत अवसर न मिल जाय। यदि अध्यच्च ऐसा प्रस्ताव स्वित किये जाने के कारण ही उसे उपस्थित करने की अनुमित भी दे दे, वह बहुमत से स्वीकृत हो जाने के कारण ही वाद-विवाद बन्द करके मत-गणना करे, तो उसका यह काम कान्त या नियम के अनुसार प्रतीत होने पर भी न्याय-संगत नहीं होगा। सबके उचित अधिकारों की रच्चा करना

श्रध्यत्त का पवित्र कर्तव्य है। उसे लोगों में श्रपनी श्रप्रियता सहकर भी इसका पालन करना चाहिए, जिससे बहमत का दुरुपयोग न हो श्रीर श्रल्पसंस्थकों पर ज्यादती न हो। ग्रातः जब उपस्थित विषय के पत्त ग्रीर विपत्त में साधारणतः यथेष्ट वाद-विवाद हो जाय तभी ऋध्यत्त वाद-विवाद बंद करने का प्रस्ताव स्वीकार करे ऋौर उसे सभा के सामने उपस्थित करने की श्रनुमति दे । इस प्रस्ताव पर भाषण संदोप में हों श्रीर लिए ऋथ्यक्त को उन पर उचित नियंत्रण रखना चाहिए । इस प्रस्ताव का अनुमोदन होना भी आवश्यक है। जब अध्यत्त यह प्रस्ताव स्वीकार करता है और उसे उपस्थित करने की अनुमित दे देता है तब मुख्य प्रस्ताव पर होने वाला वाद-विवाद रुक जाता है ऋौर इसी प्रस्ताव पर चर्चा होने लगती है। यदि यह स्ताव स्वीकृत हो जाय तो मुख्य प्रस्ताव पर होने वाला वाद-विवाद वंद हो जाता है, ऋौर केवल मुख्य प्रस्तावक को उत्तर में भाषण करने का क्रिधिकार होता है। उसका भाषण समाप्त होते ही मुख्य प्रस्ताव पर मत **लिये** जाने चाहिएँ। यदि वाद-विवाद वंद करने का प्रस्ताव ऋस्वीकृत हो जाय तो उस वक्ता को फिर अपना भाषण शारंभ करने का अधिकार प्राप्त होता है. जो वह प्रस्ताव सूचित किये जाने के समय बोल रहा हो ख्रौर मुख्य प्रस्ताव पर वाद-विवाद जारी रहता है।

श्रध्यक्त को वाद-विवाद बंद करने के प्रस्ताव से श्रल्पसंख्यकों के साथ श्रम्याय नहीं होने देना चाहिए । श्रध्यक्त का कर्तव्य है कि वह श्रल्पसंख्यकों को भी सभा के सदस्यों की सिंहण्याता का श्रमुचित लाभ न उठाने दे श्रीर जान-बूभ-कर सभा के कार्य में क्कावट डालने का श्रवसर दे । सभा में उपस्थित बहुमत श्रीर श्रल्पमत वाले किसी भी पक्त को न्याय प्राप्त होना चाहिए । सभा निर्ण्य करने के लिए होती है श्रीर यथेष्ट वाद-विवाद होते ही सभा से निर्ण्य करा लेना सभापित का कर्तव्य है। यह ध्यान में रखकर सभापित को वाद-विवाद बंद करने का प्रस्ताव स्वीकार या श्रस्वीकार करना चाहिए ।

सभा को स्थिगित करना — सभा-स्थिगित करने के कई प्रकार हैं। उनका विस्तृत विचार अ्रगले प्रकरण में किया जायगा। सार्वजनिक सभा किसी खास विषय के संबंध में कोई कार्य करने के लिए निमंत्रित होती है। इसलिए वह कार्य हुए बिना सभा स्थागित करने का प्रस्ताव करना अ्रानुचित है। व्यवस्थापिका-सभाओं और स्थानीय-स्वशासन-संस्थाओं की बैठकों में, विषय-सूची में न लिखे हुए किसी ऐसे निश्चित विषय पर विचार करने के लिए, बैठक के प्रारंभ में उसे स्थागित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जो सार्वजनिक महस्त्व का अरीर आव-

श्यक (of urgent public importance) हो । उसका उद्देश्य शिकायतों का प्रचार करना, सरकार और अधिकारारूढ़ दल पर आन्नेप करना अथवा उसका विरोध करना होता है। सार्वजनिक सभा में ऐसा प्रस्ताव करने की आवश्यकता नहीं होती। किसी सदस्य की मृत्यु या दूसरी कोई आसाधारण घटना होने पर भी वैठक के प्रारंभ में उसे स्थिगित करने का प्रस्ताव करने की प्रथा है। पर यह प्रथा भी सार्वजनिक सभा पर लागू नहीं है। फिर भी, यह नहीं कहा जा सकता कि सार्वजनिक सभा कार्य किये विना, स्थिगत ही नहीं की जा सकती। सार्वजनिक सभा करना जितना आसान मालूम होता है उतना आसान वह नहीं, और मिली हुई जगह के दूसरे अवसर पर मिलने का निश्चय नहीं होता, इसलिए सार्वजनिक सभा का घोषित कार्य पूरा कर लेना साधारणतः उचित होता है। तो भी, सभा स्चित होने के समय से उसके प्रारंभ होने के समय तक, यदि किसी महान् व्यक्ति की मृत्यु या कोई आसाधारण और चोभ-जनक घटना हो जाय तो कभी-कभी उसे स्थिगत करना भी उचित है।

समा स्थगित करने का ऋधिकार सभा का ऋर्यात उपस्थित लोगों का है-श्रध्यत्त का या संयोजकों का नहीं। श्रतः कानूनन या नियमानुसार, सार्वजनिक सभा के सामने कोई भी सदस्य उसे स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है। सभा स्थगित करने, किसी प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा रोकने अथवा किसी विषय पर विचार न करने के प्रस्ताव द्वारा सभा स्थगित कराई जा सकती है। जब कोई सदस्य सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित करे तब श्रध्यत्व को उसे उपस्थित करने की श्रनुमित तत्काल देनी चाहिए। उस पर चर्चा संतेप में हो ऋौर फिर उस पर मत या वोट लिये जायँ। यदि वह स्वीकृत हो जाय तो उसके उचित परिणाम के रूप में सभा का कार्य बंद हो जाता है। यदि वह ऋस्वीकृत हो जाय तो मुल विषय पर फिर चर्चा प्रारंभ होती है। सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव बार-बार किया जा सकता है। फिर भी, ऐसा संकेत है कि इस तरह के दो प्रस्तावों के बीच कम-से-कम आधे घंटे का अन्तर होना चाहिए। समा के स्थगन का ऋर्थ है सभा का निश्चित कार्य ऋधूरा रखना या उसका ऋध्रा रहना । सार्वजनिक सभा ऐसी जमात है जो एक ही बैठक में निश्चित कार्य परा करती है। वह प्रतिदिन या सबेरे और शाम को होने वाले सम्मेलन-जैसी, या किसी संस्था के प्रतिदिन ऋौर बार-बार होने वाले ऋधिवेशन-जैसी नहीं है। उसका कार्य साधारण समर्थन या विरोध है—तफसीलवार या विस्तृत विवेचन करना नहीं । श्रतः उसकी कार्य-सूची में एक-दो प्रस्ताव ही होते हैं ऋौर एक ही बैठक में उनके संबंध में निर्णय करना अभीष्ट होता है। इन दृष्टियों से सभा की श्रविध का निर्धारण, वक्ताश्रों का चुनाव श्रीर सभा की कार्रवाई का नियंत्रण होना चाहिए।

सभा की सम्मति - यदि निश्चित समय में सभा का कार्य परा होना संभव न हो ख्रौर स्थान ख्रादि का प्रवन्ध फिर हो सकता हो, तो सभा स्थगित करना उचित होता है। पर सभा स्थगित करने के लिए सभा की सम्मति **ब्रावश्यक** है। ब्राध्यन्त को सभा स्थगित करने का स्वाभाविक ब्राधिकार नहीं है। हाँ, यदि सभा का कार्य शान्ति से होना सम्भव न हो तो ब्राध्यक उसे स्थिगित या विसर्जित कर सकता है। पर सभा को अधिक समय तक जारी रखना, उसके लिए असुविधाजनक होने या सभा की कार्रवाई, उसे पसंद न होने के कारण, सभा स्थगित या विसर्जित करने का ऋधि हार प्राप्त नहीं होता। यदि उपरोक्त स्थिति में वह सभा स्थिगित या विसर्जित कर दे ऋथवा सभापति का पद त्याग दे तो भी सभा रह नहीं होती। यदि वह ऐसा करे तो सभा को दूसरा अध्यक्त चनकर अपना कार्य जारी रखना चाहिए। ऐसा करना सर्वथा उचित ऋौर वैधानिक दृष्टि से उचित है। साथ ही सभा ऋर्यात सदस्यों को भी सभा को स्थगित करने का जो ऋधिकार प्राप्त है वह उचित कारगों से ही है। केवल बहुमत के वल पर अनुचित बात के लिए इस अधिकार का उपयोग करना सभा ऋौर उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है। उदाहरणार्थ, अन्यत्र संगीत का कार्यक्रम होने के कारण, महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक विषयों पर विचार करने के लिए नियंत्रित की हुई सभा को, बहुमत के बल पर, स्थिगित करना यदि नियमानुसार या जायज करार दिया जाय, तो भी वह उचित या न्याय-संगत नहीं है । ऋध्यन्न को सभा स्थिगत करने के या वोट लेने से पहले लोगों से यह अनुरोध करना उचित है कि जो लोग बैठे रहना चाहें वे बैठें स्त्रीर जो लोग जाना चाहें जा सकते हैं। ग्रीर फिर उसे उक्त प्रस्ताव उपस्थित करने वाले से उसको वापिस लेने के लिए कहना चाहिए। ऐसा करने से सभा की प्रतिष्ठा की रचा होती है।

सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य—स्चित या विज्ञापित निमंत्रण से सभा का स्वरूप निश्चित होता है और फिर इस बात का निर्णय करना अध्यन्न का काम है कि सभा में कौन आ सकता है। अध्यन्न का निर्णय विज्ञापित निमंत्रण के अपनुसार होना चाहिए। अध्यन्न अपने निर्णय से सभा का जो स्वरूप निर्धारित कर दे वही प्रामाणिक और अन्तिम माना जाना चाहिए। एक बार महात्मा गान्धी हरिजन-आंदोलन के संबंध में पूना आने वाले थे। उस समय सभा का एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। उसमें यह लिखा गया था—''हरिजन-

श्चांदोलन के लिए महात्माजी पूना ग्राने वाले हैं। ग्रतः उनको मान-पत्र देने श्रादि पर विचार करने के लिए नागरिकों की सभा होगी।" जब सभा प्रारंभ हुई तब यह शंका उपस्थित की गई कि सभा उन्हों लोगों की है जो गांधीजी को मान-पत्र देने के पच्च में हैं या सभी लोगों की है, अर्थात् जिन लोगों का यह मत है कि गांधीजी को मान-पत्र न दिया जाय वे भी सभा में सम्मिलित हो सकते हैं या नहीं। इस शंका का समाधान करना अध्यक्त का कर्तव्य था। अध्यक्त ने यह निर्णाय किया कि सभा सब नागरिकों की है और जो लोग गांधी-जी को मान-पत्र देने के विरुद्ध हो उन्हें उसका विरोध करने की स्वतंत्रता है। यद्यपि इस निर्ण्य से सभा में गड़बड़ी या विरोध हुन्ना तो भी सभा की सार्व-जनिकता बढ़ी स्त्रोर उसे नागरिकों का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुस्त्रा । यदि स्त्रध्यन्त ने यह निर्ण्य किया होता कि जो लोग गांधीजी को मान-पत्र देने के पत्त में हों उन्हीं की सभा है, तो उसकी सदस्यता सीमित हो जाती। क्योंकि उस अवस्था में गांधीजी को मान-पत्र देने के समर्थक ही सभा में उपस्थित होते। यह निर्णय भी विज्ञापित निमंत्रण के अनुसार होता और जो निर्णय किया गया वह भी उसके अनुसार था। अध्यक्त के निर्णय के अनुसार जो व्यक्ति, सभा-कार्य में सम्मिलित हो सकता है वह सदस्य है, श्रीर सदस्यों का समुदाय ही सभा है। सभा में ऐसे व्यक्ति भी उपस्थित हो सकते हैं जो उसके सदस्य न हों: पर वे सभा के कार्य में भाग नहीं ले सकते। प्रत्येक सदस्य सभा के कार्य में सम्मिलित हो सकता है। उसे ऋध्यदा के चुनाव में शामिल होने, प्रस्ताव उपस्थित करने, संशोधन सचित करने, प्रश्न करने, वाद-विवाद में भाग लेने, वाद-विवाद बन्द करने या सभा में स्थगन-प्रस्ताव उपस्थित करने ख्रादि का ख्रिधिकार है। ख्राध्यक मत देने के लिए जो प्रस्ताव उपस्थित करें उस पर मत देने का भी उसे ऋधि-कार है। परन्त इन सब अधिकारों के प्राप्त होने का यह अर्थ नहीं है कि उसे ये सब या इनमें से कोई काम करना ही चाहिए । उदाहरणार्थ, यह त्रावश्वक नहीं कि वह प्रस्ताव या संशोधन सचित करे या भाषरा दे। उसी प्रकार अपनी उपस्थिति जतलाने के लिए बीच में ही घोषणा करना, नारे लगाना अथवा प्रश्न करना भी उचित नहीं है। सभा के कार्यों में सहायता करने के उद्देश्य से उचित सहायता करना ही सदस्य का कर्तव्य है।

सदस्य को सभा के कार्य में सम्मिलित होने के ऋपने ऋधिकारों का उपयोग सभा के नियमों ऋौर ऋथ्यन्त के ऋनुशासन के ऋनुसार करना चाहिए। सभा ऐसा जन-समृह या ऐसी जमात है, ऋौर होनी भी चाहिए, जिसमें एक समय एक ही व्यक्ति बोलता है तथा बाकी सब सुनते हैं; उसे ऐसी ही जमात बनाये

रखने की जिम्मेदारी प्रत्येक सदस्य पर होती है। ग्रातः एक से ग्राधिक व्यक्तियों को खड़े होकर बोलना प्रारम्भ नहीं करना चाहिए। ग्रध्यच जिसका नाम ले उसी को बोलना चाहिए । जब वह बोलने लगे तब ग्रीर किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। वक्ता ख्रौर श्रोताय्रों के बीच में से ख्राना-जाना ठीक नहीं। यदि वक्ता से कोई प्रश्न करना हो या नियम-सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित करना हो, तो खड़े होकर बोलना चाहिए। जब प्रश्न-कर्ता खड़ा हो जाय तव वक्ता को रुकना स्त्रीर बैठ जाना चाहिए। जब स्रध्यक्त निर्ण्य करने के लिए खड़ा हो जाय तब सबको बैठ जाना ख्रौर शान्ति रखना उचित है। इसी प्रकार जब कोई वक्ता भाषण कर रहा हो तब ख्रापस में कानाफुसी नहीं होनी चाहिए या मंडलाकार बैठकर गप्प नहीं लड़ानी चाहिए। ऐसा करने से सभा को बाजार या हाट का रूप प्राप्त होता है। इसी प्रकार, सभा में खाने-पीने की चीजें लाकर ऋौर खा-पीकर उसे होटल या भोजनालय का रूप देना भी उचित नहीं। वक्ता का भाषण पसन्द न होने के कारण शोर-ग़ल मचाकर उसे बन्द करना इम्राचित है। जब कोई वक्ता बोल रहा हो तब उससे बार बार प्रश्न करके उसे टोकना बुरा है। उसके भाषण पर साथ-ही-साथ टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए अर्थात ज्यों ही वह कोई वाक्य कह त्यों ही उस पर त्र्यालोचना शरू न करें। सभा-स्थल दंद-युद्ध करने का स्थल नहीं है। हाँ, एकाध विनोदपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण, श्लेषयुक्त या विरोध-सूचक शब्द या वाक्य कहना अनुचित नहीं है, बल्कि वह सभा का वातावरण अच्छा रखने में सहायक ही होता है। गैर-जिम्मेदारी की कोई बात चिल्लाकर कहने से सभा का वातावरण ही नहीं विगड़ जाता बल्कि सभा का रंग-भंग भी हो जाता है। एक बार पुना के एक प्रसिद्ध व्यक्ति के गुजर जाने पर शोक-सभा हो रही थी। सभा का वातावरण शान्त श्रीर गम्भीर था, पर एक माननीय सदस्य ने श्राध्यक्त के श्रन्तिम भाषण के समय एक श्रकारण और श्रप्रासंगिक प्रश्न करके उन्हें खिमा दिया। इससे सभा ऋस्त-व्यस्त हो गई ऋौर शोक-सभा दूसरे ही ऋर्थ में सिद्ध हुई।

सभा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व संथोजकों पर होता है। यह ध्यान में रखकर सदस्यों को अपने नियत स्थान पर ही बैठना उचित होता है। शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने में सदस्यों को पूरी तरह हाथ बँग्रना चाहिए। निश्चित मार्ग से आना और जाना चाहिए। जिस समय सभा हो रही हो, उस समय यदि कहीं जाना हो तो शान्ति पूर्वक जाना चाहिए। यदि बाहर जाने का मार्ग अध्यद्ध का भाषण देने वाले वक्ता के सममुख होकर गया हो तो जरा भुककर

ही जाना ठीक है। पर्चियाँ फेंककर, सभा को ग्रस्त-व्यस्त करके या तोड-फोड करके नहीं जाना चाहिए। संयोजक, सभा का आयोजन करके श्रोताओं को ज्ञान-प्राप्ति. मत-प्रदर्शन श्रीर मनोरंजन का श्रवसर देते हैं। इसके लिए श्रीताश्री को संयोजकों के प्रति कृतज्ञ होकर कम से-कम इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके किसी काम से संयोजकों को हानि न उठानी पड़े। सभा में आते और सभा से जाते समय भीड़ करना, खींचा-तानी करना, व्यर्थ चिल्लाना, सभा समाप्त होते ही व्याख्यान-मंच की त्रोर दौड़ना, प्रमुख वक्ता त्रौर ऋध्यत्त् से उनके हस्ताचर लेने के लिए भीड़ लगाना अनुचित है। सभा के स्वयं-सेवकों की बात माननी ही चाहिए। यदि कोई स्वयं-सेवक उजड़ हो या ऋशिष्टता का बर्ताव करे तो संयोजक या ऋध्यन्न से उसकी शिकायत करनी चाहिये। उससे कहा-सुनी करने से सभा भंग होती है तथा सभा भंग होने से अनेकों को निराशा होती है। यदि कोई स्वयं-सेवक आपसे शान्त रहने के लिए कहे तो उसमें आपके नाराज होने या बुरा मानने की कोई वात नहीं। यदि आपसे आपका प्रवेश-पत्र माँगा जाय तो त्यापको उसमें त्यपना त्रपमान नहीं समभना चाहिए। गांधीजी पर भी कांग्रेस के ग्राधिवेशनों में ग्रापना प्रवेश-पत्र दिखलाने की कई बार नौवत ग्राई थी। सभा सदस्यों की होती है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा की रत्ता प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है। चूँ कि सभा के मत से सदस्य पृथक नहीं होता इसलिए यह देखना भी उसका कर्तव्य है कि सभा का मत उचित दङ्ग से, पत्त और विपत्त की चर्चा के वाद, व्यक्त किया जाय। अनुशासन और नियम के अनुसार विरोध करने का अधिकार प्रत्येक सदस्य को है, परन्तु अनु-शासन-हीनता का त्राश्रय लेने वाला कोई भी सदस्य द्रायवा उसका गुट्ट, यदि जान-ब्रुफ्तकर बाधा डालता है तो वह इस सभा के प्रति बागी समफा जायगा। कुछ सदस्यों या किसी अवस्वड़ सदस्य का सभा के कार्य में रुकावट पैदा करके सभा भंग करना, नैतिकता के विरुद्ध तो है ही परन्तु यह अपन्य सदस्यों के प्रति भी घोर अन्याय है। ऐसे विरोधियों को आवश्यकता पड़ने पर वल प्रयोग द्वारा समा से बाहर निकाल देना न्याय-संगत है। यह अनुभव-सिद्ध बात है कि यदि पहले से लोगों की सहानुभृति हो, तो भी अनुशासन के विरुद्ध आचरण करने से वह नष्ट हो जाती है। श्रीर पहले से लोगों की सहानुभृति न भी हो तो अनुशासन तथा नियम के अनुसार, दृढता पूर्वक विरोध करने से, वह प्राप्त हो जाती है।

वक्तृता—सभा की शान्ति और व्यवस्था आदि सभा में होने वाली चर्चा के अनुकूल वातावरण पैदा करने के लिए होती हैं। सभा का मुख्य कार्य चर्चा श्रीर वाद-विवाद है। भाषण की सीमात्रों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। श्रम्यत्व को भावणों पर नियंत्रण रखना चाहिए, उसका भी वर्णन किया जा चका है। चर्चा ग्रौर वाद-विवाद स्वरूपतः ग्रौर व्यवहारतः एक ही हैं। फिर भी यह कहा जाता है कि वाद-विवाद ऐसी चर्चा है जिसमें नियमितता अधिक होती है। ( A more formal discussion is debate ) पर; वक्ता के मुख्य गुणों की दृष्टि से इन दोनों का अन्तर िशेप महत्त्वपूर्ण नहीं है। यहाँ वक्ता का साङ्गोपाङ्ग विचार करना ग्रसंगत तो नहीं है पर इस ग्रन्थ की सीमा ग्रौर मुख्य उद्देश्य को देखते हुए सम्भव भी नहीं। रंग-भूमि की चर्चा में जो स्थान अभिनय का है वही इस अन्य में वक्ता का है। सभा में वक्ता सभा के स्वरूप ख्रीर उद्देश्य के ब्रानुसार होनी चाहिए। विस्तृत, सुदम विचार या एक धारा के विवेचन के लिए ग्रावश्यक होने वाली वक्ता, साधारण सिद्ध न्तों के प्रतिपादन के लिए होने वाली बक्ता से भिन्न होती है। विस्तृत बिवेचन के लिए विषय का अधिक ज्ञान आवश्यक होता है। ऐसे विवेचन में भावनावश भाषण करना अनुपयोगी होता है। वक्ता को ऐसे विवेचन में उदाहरणों द्वारा अपने श्रातमान बताकर, तुलनात्मक विश्लेषण करके, बद्धिवाद या तर्क के द्वारा श्रीतायों को प्रभावित करना होता है। उसे श्रीतायों की भावनायों को उत्तेजित करके अपनी ओर आकृष्ट करना है। उसे श्रोताओं के मन में यह विचार पैदा करना होता है कि उसका कहना युक्ति-संगत, विवेकपूर्ण चौर वृद्धि-ग्राह्य है। साधारण सिद्धान्त के सम्बन्ध में होने वाले वाद-विवाद में वक्ता को बुद्धिवाद का अवलंबन करने की अपेदा, अधिकतर श्रोताओं की भावनाओं को जगाकर सभा में विजय प्राप्त करनी होती है - सभा-रूपी मोर्न्या जीतना होता है । इस प्रकार के वाद-विवाद में शामिल होने वाले वक्ता को ग्रापने श्रोतात्रों के पूर्व-संस्कार ग्राच्छी तरह मालूम होने चाहिएँ । उसे उन भी सामृहिक प्रवृत्तियों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसे उनके मन में यह तीव भाव उत्पन्न करना होता है कि उसका कहना मानने में उनकी भलाई है और न मानने में हानि या खतरा है।

यदि सभा शोक-प्रदर्शनार्थ हो तो मृत व्यक्ति के सम्बन्ध में टीका करना अनुचित होता है। मृत व्यक्ति का गुण-गान करने में अल्युवित सहज में होती है। मृत व्यक्ति के जीवन के कार्यों के सम्बन्ध में मतभेद होने पर भी, जिस विषय में एकमत हो उसी पर बोलकर उसकी टीका न करने से कोई हानि नहीं होती। शोक-सभा में वाद-विवाद, कर्मियों का प्रयोग, मृतक के सम्बन्धियों, मित्रों तथा पच्चपातियों को बुरा लगने वाली बातें आदि भाषणों में नहीं होनी चाहिएँ। इसके लिए दूसरे अवसर होते हैं। यदि मृत व्यक्ति के दल के लोगों ने शोक-

समा का आयोजन किया हो, विशेषतः सब दलों की शोक-समा का, और उनका यह उद्देश्य हो कि उसमें सब लोग शामिल हों तो उन्हें भी अत्युक्ति से बचना चाहिए तथा शोक-सभा को प्रचार-सभा का रूप नहीं देना चाहिए। यदि किसी की मृत्यु का उपयोग अपने प्रचार के लिए करना हो तो सभा न करके मार्क एएटोनी की भाँति एकत्र हुए लोगों को अपनी वक्ता से जुब्ध या उत्तेजित करना अनुचित नहीं है।

शोक-सभा की मर्यादा ऋभिनन्दन या सम्मान के लिए होने वाली सभा पर लागू नहीं होती। यदि सार्वजनिक सभा में सम्मान करने का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर सम्मान होने वाला हा, तो जिसे वह प्रस्ताव स्वीकृत न हो उसे उसका विरोध करने का ग्रिधिकार है। उसका विरोध करने में ग्रौचित्य की सीमा का उल्लंघन होना या श्रप्रासंगिकता का स्थाना स्थवश्यक नहीं है। किसी का जो स्थिमनन्दन किया जाता है वह उसके कार्य के लिए किया जाता है। कार्य सार्वजनिक होने के कारण उसका गुण सबकी दृष्टि में एक-सा नहीं हो सकता। कुछ लोगों का यह भी मत हो सकता है कि वह सामाजिक हित के सर्वथा प्रतिकृत है। यदि यह श्रभीष्ट हो कि श्रमिनन्दन या सम्मान सार्वजनिक रूप से हो, तो सम्भाव्य विरोध के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। सार्वजनिक व्यक्ति के सम्मान को उसके व्यक्तिगत गुणों के सम्मान का फीका रूप वस्तुतः प्राप्त नहीं होता। उसके कार्य की सुगन्ध उसके जीवन में से उत्पन्न होती है। किसी का कार्य धर्म-निष्ठा का सूचक हो सकता है, पर सम्भव है कि राष्ट्रीयता की दृष्टि से किसी आदमी को वह पसन्द न हो। किसी का कार्य समाज में समता स्थापित करने वाला ऋौर दिलतों का उद्धार करने वाला हो सकता है, पर सम्भव है कि धर्म की दृष्टि से किसी को वह पसन्द न हो । ग्रतः सार्वजनिक सम्मान के ग्रवसर पर मतभेद प्रकट करना अनुचित नहीं है। ऐसे अवसर पर मतभेद व्यक्त करने का अधिकार है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि उसे व्यक्त करने में सौजन्य, सहिष्णुता या सद्भावना का त्याग करना ही है। यह भी देखा गया है कि विरोध-रूपी नमक से सम्गान-रूपी पकाल में कुछ स्वाद ही उत्पन्न होता है। इष्ट मित्रों ख्रीर प्रेमियों की ख्रीर से प्रकट रूप से सम्मान या अभिनन्दन होने पर भी उसे वस्तुतः सार्वजनिक रूप नहीं प्राप्त होता । यदि सभा करके श्रीर उसमें सम्मान करने का प्रस्ताव स्वीकृत कराकर सम्मान करना हो तो नियम और अवसर के अनुसार मतभेद प्रकट करना उपयुक्त है।

१. शेक्सपियर के 'ज़्लियस सीजर' नाटक का एक पात्र

वक्ता अवसर के अनुसार आकामक, संरच्यात्मक, विश्लेषयात्मक, भावना-त्मक, वर्णनात्मक श्रीर उत्साहवर्धक होनी चाहिए। वक्ता को श्रसभ्यता या श्रविवेक की बात नहीं कहनी चाहिए, उसे फूठ नहीं बोलना चाहिए. विनय-पूर्वक श्रोतात्रों के मन में पैठकर उन्हें अपनी श्रोर श्राकृष्ट कर लेना चाहिए। इसी में वक्ता का सार या तत्त्व निहित है। वक्ता प्रसंगानुसार, ऋर्थपूर्ण ऋौर साध्य-साधक होनी चाहिए। अनुरूप या उपयुक्त भाषा में विचार व्यक्त करने से वक्ता को श्रेष्ठता प्राप्त होती है और वह प्रभावकारी सिद्ध होती है। ज्ञान, वक्ता की नींव या ब्राधार-स्तम्म है। वक्तुता की शक्ति सर्वथा ईश्वर की देन नहीं है। ब्राम्यास **ऋौर प्रयत्न** से वक्तता की कला ऋर्जित की जा सकती है। विषय की जानकारी श्रीर उसका अधिक-से-अधिक ज्ञान, प्रयत्न और अभ्यास का फल है। श्रीता साधाररातः सहानुभृतिपूर्वक व्यवहार करते हैं। विचारराीय विषय का ज्ञाता या विशेषज्ञ कहलाने वाला व्यक्ति, यदि दूटे-फूटे शब्दों में ऋपने विषय पर भाषण करे तो भी श्रोता उसे मुन लेते हैं। यदि उनके ज्ञान या त्र्यनुभव की सचमुच वृद्धि करने वाले कुछ विचार टूटे-फूटे शब्दों में ही प्रकट किये जायँ तो भी वे उन्हें ध्यान पूर्वक सुनते हैं । सहृदय श्रोता, वक्ता का मृल्य उसकी हार्दिकता के अनुसार आँकते हैं। कुशल वक्ता हो लेकिन हो भाड़े का टहू तो श्रोताओं के मन पर उसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ सकता। पहले तैयारी किये बिना भाषण नहीं देना चाहिए। किसी विषय पर विचार किये बिना भाषण करना वैसा ही है जैसा गाँठ में पैसा न होने पर मोल-तोल करना। जब वक्ता केवल श्रपनी कीर्ति या लोक-प्रियता पर भरोसा रखकर, व्याख्यान-मंच पर खड़ा होकर भाषण करना ऋपने हाथ का मैल समकता है और तैयारी किये बिना बार-बार भाषण करता है, तब उसकी बौद्धिक प्रगति कम होती है और उसकी लोकप्रियता भी घट जाती है। प्रत्येक त्र्यवसर पर प्रत्येक विषय पर कुछ-न-कुछ बोलने से वक्ता की कीर्ति की वृद्धि नहीं होती। कहने के लिए कोई अञ्ब्ही वात होनी चाहिए श्रीर श्रच्छे ढंग से कहने की योग्यता होनी चाहिए। यदि ये चीजें हों तो भाषण करना चाहिए-एक ग्रन्छा वक्ता होने के लिए यह ग्रावश्यक है। वक्ता को यह नहीं भूलना चाहिए कि वक्तता का उद्देश्य श्रोताच्यों के मन को प्रसन्न करके किस त्रोर प्रवृत्त करना है। यदि श्रोता कोई शंका-सन्देह प्रकट करें तो वक्ता को उनसे भगड़ना नहीं चाहिए। उसे उनसे घुणा नहीं करनी चाहिए, उसे उनकी खुशामद करनी चाहिए। पर इसका यह ऋर्थ नहीं कि उसे प्रसंग या विषय के सम्बन्ध में कोई ऐसी ग़लत बात उनके सामने रखनी चाहिए जो उन्हें पसन्द हो। उसका कर्तन्य यह है कि वह श्रोतात्र्यों के स्वाभिमान

को चोट पहुँचाये विना प्रामाणिक वात कहे।

जिसके पास कहने योग्य कोई बात हो उसी का बोलना या भाषण करना उचित होता है। विषय श्रीर समय की सीमा का ध्यान रखकर भाषण करना ठीक है। जो भूमिका हो उसके अनुसार भाषण हो। प्रस्ताव उपस्थित करते समय ऋनुमोदन या विरोध करते हुए, नियम-सम्बन्धी प्रश्न, संशोधन, सभा-स्थगित कराने के लिए भाषण करते हए, प्रस्तुत विषय श्रौर निश्चित समय की सीमा का उल्लंबन नहीं करना चाहिए। ऋध्यन्न को धन्यवाद देते समय स्वीकृत प्रस्ताव का विवेचन करना सर्वथा ग्रसंगत है। वह तो भोजन के बाद मुख-शुद्धि के लिए पान, सुपारी त्रादि न लाकर फिर पकान लाने के समान है। उकता जाना विलकुल स्वाभाविक है। यदि श्रोता ऋधीर हो जायँ तो उन्हें इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता। वक्ता को ही समय का विचार करके श्रपने भाषण का खाका तैयार कर लेना उचित है। उसे पहले आकर्षक दंग से विचारणीय विषय की प्रस्तावना करके फिर उसका विवेचन करना चाहिए। प्रभाव-जनक रीति से अपने भाषण की समाप्ति करना ही ठीक होता है। वक्ता की योग्यता का पता इससे चलता है कि श्रोतात्रों को उसके भाषण सुनने की साध बनी रहे। जिस प्रकार ऋभिनेता के लिए यह उचित है कि वह दर्शकों द्वारा जब 'वंस मोर' हो रहा हो, रंग-भूमि से चला जाय और ग्रंडों तथा पकौड़ियों द्वारा मार खाने की नौबत न आने दे, उसी प्रकार बका के लिए भी यह उचित है कि वह जनता के ऊबने से पहले ही भाषण समाप्त कर दे। यदि कुछ समय तक भाषण सुनने के बाद श्रोता ताली बजाने लगें, तो उन्हें इसके लिए दोष नहीं ंदिया जा सकता। जब वक्ता श्रोताय्यों को ख्रिप्रिय लगने वाली बात भी चतुरता से कहता है तब वे उसे सुन लेते हैं। वक्ता को बिलुकुल भाषण न करने देना उसके साथ त्रान्याय करना है त्र्योर इसमें सभा की प्रतिष्ठा नहीं। साथ ही, यह कद्दना भी श्रोतात्रों के साथ ग्रन्याय है जो वक्ता .चाहे जैसा ग्रौर चाहे जितनी देर भाषण करे। वक्ता को यह नहीं भूलना चाहिए कि सभा वक्तुता की पाठशाला नहीं, बल्कि उसका परीक्ता-केन्द्र है। श्रोता एक ही विचार या तर्क बार-बार सुनना पसन्द नहीं करते। जिस प्रकर नाटक के श्रांकों का विकास होता है उसी प्रकार सभा की कार्यवाही का विकास भी हो तो ठीक है। सभा का कार्य गति-शील होना चाहिए। मत-गर्णना के समय, सभा की कार्यवाही में लोगों की तल्लीनता त्रपनी चरम सीमा को पहुँच जानी चाहिए । सभा का संचालन इस प्रकार किया जाय जो ग्रामीष्ट सिद्धि में ग्राड्चन न पड़े। वक्ताग्रों को भी ग्रापने भाषणों में ऐसा ही प्रयत्न करना उचित है।

वक्ता को खड़े होकर भाषण करना चाहिए । ग्रध्यत्त की ग्राज्ञा का पालन करना वक्ता का धर्म है। अध्यद्य की आजा का पालन करने से उसकी प्रतिष्ठा घटती नहीं, बलिक बढती ही है। यदि अध्यक्त कोई वाक्य वक्ता को वापिस लेने के लिए कहे तो उसे वापस ले लेना चाहिए। यदि ग्राध्यन का निर्णाय उचित हो तो वक्ता के उसे मान लेने से लोग उसकी गलती भूल जाते हैं। यदि अध्यत्न का निर्ण्य अनुचित हो तो वक्ता के उसे मान लेने का परिणाम उसके ऋनुकल ही होता है। सभा के स्थान, सभा की रचना ऋौर उपस्थित श्रोत-वृन्द का विचार करके वक्ता को ग्रापनी ग्रावाज का नियमन करना चाहिए। त्रावाज का त्रारोह त्रीर त्रवरोह वर्षात् चढ़ाव त्रीर उतार भाषण् के विचारों और भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए। धारा-प्रवाह भाषण ऐसा भाषण नहीं है जो एक ही त्यावाज या स्वर में किया जाय। वक्ता को श्रोतात्रों की खोर देखकर तथा उनकी खाँखों खौर भाव-भंगिमा या चेष्टाखों से उनके मन पर पड़ने वाला प्रभाव मालूम करके, अपने भाषण की गति न्युनाधिक करनी चाहिए। भाषण श्रोतात्रों को ठीक जँचना चाहिए। वका को इतनी गति या तेज़ी से भाषण करना चाहिए कि श्रोता उसे त्यासानी से समभ सकें। उसके विचारों श्रीर तर्क-वितकों की सार्थकता तो तभी सिद्ध होती है, जब वे श्रोतायों की समभ में ह्या जायँ - उनके मन में ह्यच्छी तरह बैठ जायँ छौर उनके ह्यनभव के ग्रानुसार उन्हें ठीक जॅर्चे । श्रोता हास्य या करतल ध्वनि करके या ग्रान्य किसी प्रकार से उसकी स्वीकृति प्रकट करें। भाषण की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे श्रोत-समृह में से श्रधिकांश लोग श्रासानी से समभ सकें। श्रश्लील श्रीर ऊल-जलूल भाषा को जनता की भाषा समकता भूल है। बाजार में जब कुछ ब्रादमी एकत्र होते हैं, उस समय वे जिस भाषा में ब्रापस में बातचीत करते हैं वही जनता की भाषा है। जनता की भाषा का प्रधान गुरण या विशेषता यह है कि वह त्रासानी से समभ में त्राती है। वह समभी जाने के लिए ही बोली जाती है। क्लिप्ट या दुवोंध भाषा को ज्ञान का प्रमाण मानना पंडितों की ब्रहम्मन्यता ही है। सार्वजनिक सभा पांडित्य-प्रदर्शन का स्थान नहीं है। उसमें तो लोगों को कोई बात समभाकर उनके मन को किसी त्रोर प्रवृत्त करना होता है। श्रतः उसमें ऐसे गहन विचार उपस्थित करना, जो श्रोताश्रों की ग्रहण-शक्ति के बाहर हों, ऐसे तर्क करना, जो उनकी बुद्धि के परे हों तथा ऐसी भाषा का उपयोग करना, जिसे सुनते ही वे उसका ऋर्थ द्यासानी से न समभ सकें, निष्फल होता है। भाषण में छोटे-छोटे वाक्यों में त्याराय त्यधिक और थोड़े शब्दों में ऋर्थ ऋधिक हो सकता है। भाषण पाणिनि का सत्र नहीं है छीर न

वह लम्बा-चौड़ा स्रसम्बद्ध पुराण ही है। जिस प्रकार वेश-भूषा में उपयुक्तता हो उसी प्रकार भाषण में भी उपयुक्तता होनी चाहिए। दिल-बहलावे य केवल मनोरंजन के लिहाज से वही भाषण स्रच्छा होता है जो यथार्थ उपमास्रों स्रोर मार्मिक तकों से युक्त तथा स्राकर्षक हो।

प्रासंगिक, उपयुक्त ऋौर प्रसादगुणयुक्त भाषण प्रयत्न-साध्य है। होनहार वक्ताओं को घर पर अपना भाषण लिख लेना चाहिए और तब उसे एक ओर रखकर एकान्त में बोलने का अभ्यास करना चाहिए। जिन लोगों ने वक्तव-कला में नाम कमाया है उन्होंने प्रयत्न ऋौर ऋम्यास से यह कला प्राप्त की है। कवि को किसी अनुभूतिपूर्ण घटना से काव्य-रचना के लिए प्रेरणा भले ही प्राप्त हो, लेकिन पिंगल, व्याकरण आदि का ज्ञान होना आवश्यक है । मन में किस कल्पना के उत्पन्न होने ग्रौर उसे वाणी के द्वारा व्यक्त कर देने से ही काव्य-रचना नहीं होती । यह चमत्कार या करामात आदि कवि वाल्मीकि के बाद किसी से नहीं हो सकी है। ऋतः मन में उत्कृष्ट विचार तथा मार्मिक तर्क उत्पन्न होने पर उन्हें उचित ढंग से त्यौर उपयुक्त भाषा से त्र्यलंकृत करना होता है। यह सब-कुळ तो प्रयत्न-साध्य है। साधारण मनुष्य भी अनुभव से वर्तमान प्रसिद्ध वक्तात्रों के भाषणों, अध्ययन और निरन्तर मनन से वक्तव-कला प्राप्त कर सकता है। लिखित भाषण का प्रभाव श्रोतात्रों पर नहीं पड़ता। व्यव-स्थापिका-सभात्रों में तो लिखित भाषण पढ़ने की मनाही भी है। वाद-विवाद या चर्चा तो एक प्रवाह के समान है, द्यतः उसमें उत्पन्न होने वाले प्रसंगों की परी-पूरी कल्पना पहले नहीं की जा सकती। किसी वाक्य या तर्क से, तीव विरोध का पता लगने से ग्रथवा किसी ग्रन्य घटना से चर्चा को ग्रकल्पित रूप प्राप्त होता है, ऋौर तव लिखित भाषणा ऋसंगत ऋौर ऋर्थ-शून्य हो जाता है। मौखिक भाषण करने से वक्ता का हृदय श्रोतात्रों के हृदय 'के साथ एक सूत्र में बँध जाता है और इससे उसे उत्साह प्राप्त होता है। वक्ता को श्रोताओं से स्फूर्ति मिलती है। वक्ता ग्रीर श्रोतात्रों की - दृष्टि जब एकाकार होती है तो वक्ता की त्र्यात्मीयता व त्र्यमिन्नता का भान होता है। वह श्रोतात्र्यों के हृदय में पैठ जाता है। लिखित भाषण पढ़ने से वका को न यह उत्साह प्राप्त होता है, न यह स्कृति मिलती है ऋौर न उक्त ऋनुभव ही होता है। लिखित भाषण पढ़ने वाला वक्ता ऐसे नाविक के समान है, जो नदी के दोनों छोरों पर गड़े हुए खंभों से रस्सी बाँघकर ऋपनी नाव चलाता है। जिस प्रकार उसकी नाव का रास्ता पूर्व निश्चित होता है उसी प्रकार लिखित भाषण का रूप भी। लेकिन मौखिक भाषण करने वाला वक्ता ऐसा नाविक है जो हाथों में पतवार लेकर उमड़ती हुई लहरों की छाती पर नाव को नचाता है। वह अपनी नाव के लिए उनसे गति प्राप्त करता है। ऋपनी दिशा का ध्यान रखता है, पानी की सतह के ऊपर निकली हुई चट्टानों की बगल से नाव को बचा लेता है, जल में छिपी हुई शिलाओं का अन्दाजा लगाकर, उनसे नाव की रचा करता है, भँवर-चक्र से रचा करते हुए धैर्य तथा हदता से ऋपनी नाव खेता चलता है। सभा में वक्ता के धैर्य ऋौर इस बात की परख होती है कि वह समय को पहचानता है या नहीं। सभा में वक्ता की चत्ररता का परिचय मिलता है। लिखित भाषण पढ़ने से यह सब-कुछ भी नहीं होता। लिखित भाषण पढना वक्ता के विकास के लिए घातक होता है। भाषण या टिप्पणियाँ लिख लेना; उद्धरण लिखकर पास रखना ग्रादि सव उचित हैं, पर भाषण मौखिक ही होना चाहिए। वक्ता श्रीर सभा दोनों की दृष्टि से ऐसा भाषण प्रभावोत्पादक होता है। छपाई के प्रसार से लिखित साहित्य चाहे जितना बढा हो, अवरण से मिलने वाली स्फूर्ति ऋौर उसका सजीव प्रभाव कम नहीं हुआ है। उच्चारित शब्द की शक्ति जरा भी नहीं घटी है। इसके विपरीत,पहले सैकड़ों की संख्या में श्रोता मिलते थे, अब ध्वनि-विस्तारक तथा रेडियो आदि के कारण श्रोतात्रों की संख्या हजारों ही नहीं, लाख-लाख तक पहुँच गई है। शास्त्रों श्रोर विज्ञान की प्रगति वक्तुत्व-कला के लिए घातक नहीं, विलक पोपक सिद्ध हुई है। सार्वजनिक शिद्धा, सार्वजनिक मताधिकार त्यौर जनतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था के कारण वक्तत्व-कला के विकास का चेत्र पहले की अपेचा आज अधिक व्यापक हो चका है।

श्रोतात्रों को अपना पत्त समभाना श्रोर फिर उसके श्रानुकूल बना लेना भाषण का लह्य है। चतुर वक्ता इस लह्य तक श्रावर पहुँच जाता है। चतुरतापूर्ण भाषण वह होता है जो प्रसंगानुसार हो। भाषण संयत श्रोर प्रसाद गुण से युक्त होना चाहिए। यदि वक्ता सभा-कुशल या धैर्यशाली न हो तो वह सफल नहीं कहा जा सकता। सभा में शर्माने वाला श्रोर चार श्रादिमयों में खुहस्पित की तरह बोलने वाला व्यक्ति सभा की दृष्टि से किसी काम का नहीं। श्रम्यास श्रोर श्रनुभव से मनुष्य सभा-कुशल होता है। प्रारम्भ में, जब श्रादमी भाषण करने के लिए खड़ा होता है, तो पहले से सोचे हुए विचार भी उसके दिमाग से काफ़्र हो जाते हैं। याद किया हुश्रा भी भूल जाता है। ऐसा श्रादमी कल-जलूल बोलने लगता है। पर प्रयत्न श्रोर श्रम्यास से ये सब दोप दूर हो जाते हैं। नये वक्ता को श्रपने भाषण की मुख्य-मुख्य वातें पहले नोट कर लेनी चाहिएँ। वह वकृत्व-सम्बन्धी कोई बड़ा कार्य श्रपने हाथ में न ले। जो व्यक्ति वक्ता बनना चाहता हो, उसे प्रारम्भ में श्रध्यन्न को

धन्यवाद देने का काम करना चाहिए। ब्रान्त में लोकप्रिय ब्राध्यक्त होकर सभा विसर्जित होते समय श्रोताश्चों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की श्राकांचा रखनी चाहिए। जिस प्रकार ग्रन्य कार्यों में स्वल्पारम्भ श्रेयस्कर होता है उसी प्रकार वक्तव में भी। जब तक पूरा अधिकार, आत्म-विश्वास तथा अनुभव प्राप्त न हो जाय तब तक ऋधिकारपूर्ण वाणी से, पाण्डित्य-प्रदर्शन करते हुए भाषण करना ठीक नहीं। ऋनुभवहीन वक्ता से ऋचानक जब सभा में कोई प्रश्न किया जाता है तब वह वबराकर निरुत्तर हो जाता है तथा उसे बैठ जाना पड़ता है। ऐसे समय, जब प्रश्नों की फड़ी लगी हुई हो ख्रौर विरोध हो रहा हो, शांत चित्त से, घवराये विना और प्रत्युत्पन्न मित से उत्तर देते हुए, भाषण के मुख्य सूत्र को न छोड़ना सभा-चातुर्य का लच्च है। लेकिन निडर होकर, हाथ-पैरों को लङ्खङाए विना भाषण करने की चमता ही सभा-चातुर्य नहीं है। स्थिर चित्त, दृढ निश्चय, विरोध का सामना करके तथा ऋपने भाषरा के विषय से इधर-उधर न भटककर, भाषण की गति को जारी रखना भी सभा-कौशल के अन्तर्गत ही ख्राता है। नैतिक साहस के बिना सभा-चातुर्य, ख्रीर लगन तथा श्रद्धा के बिना नैतिक सोहस प्राप्त नहीं हो सकता । उत्कृष्ट भाषण वही है जिसमें वाणी श्रीर हृदय का समन्वय हो । निरर्थक हस्त-संचालन श्रीर श्रिभनय-युक्त भाषण करना भाषण नहीं कहाता। श्रभिनेता की स्मरण-शक्ति तथा वकील श्रीर वाचाल की वाक्पद्वता भाषरा में सहायक होती हैं, पर निष्ठावान की लौ-लगन तथा निःस्पृह के धैर्य से भाषण में पूर्णता व सफलता प्राप्त होती है।

बहस का उत्तर—निश्चित समय समाप्त होने पर, वक्ताश्रों के भाषण हो जाने के बाद या बहस बन्द करने का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर, श्रध्यन्त को मुख्य प्रस्तावक से बहस का उत्तर देने के लिए कहना चाहिए।

बहस का उत्तर देने का तालार्य उपस्थित किये हुए नये विचारों या सुभावों का विवेचन करना श्रोर उसमें कही हुई गंलत बातों का निराकरण करना ही है। वहस का उत्तर देने में पुनक्कित करना या कोई ऐसी नई बात उठाना श्रानुचित है जिसका वहस से कोई संबंध न हो। पुनक्कित एक भारी दोष श्रोर नई बात उठाना श्रान्याय है, क्योंकि सभा को उस पर बहस करने का श्रावसर नहीं मिलता। श्रातः श्राध्यत्व को चाहिए कि वह पुनक्कित को रोके तथा नई बात को छिड़ने न देकर सभा से न्याय करे। यदि बहस में ऐसी कोई बात न हुई हो, जिसके कारण उसका उत्तर देना श्रावश्यक हो, या यदि प्रस्तावक उसका उत्तर देना न चाहता हो, तो उसमें समय नहीं नष्ट करना चाहिए।

जब बहस के उत्तर में भाषण समाप्त हो जाय तब ऋध्यन उपस्थित

विषय पर त्रान्तिम भाषण करे । इस भाषण में उसे प्रस्ताव संशोधनों की संत्रेप में चर्चा करके यह स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सा संशो-धन स्वीकृत होने पर प्रस्ताव का क्या रूप होगा। उसका कर्तव्य है कि मिन्न-भिन्न दृष्टियों से व्यक्त किये हुए विचारों का सारांश बताए । थोड़े में ही विषय का विवेचन निष्पत्त बुद्धि से किया जाय। ग्रध्यन का भाषरा ऐसा हो कि उपस्थित विषय पर उसका मत प्रकट हो सके। कभी-कभी यह त्र्यावश्यक होता है कि ग्रध्यत्त ग्रपना मत स्पष्ट कर दे। वहत से ग्रवसरों पर श्रोतात्रों की श्रोर से इसके लिए श्रनुरोध भी किया जाता है। श्रध्यत्त-पद से प्राप्त होने वाली प्रतिष्ठा का उपयोग करके सभा के मत पर दबाव डालना उचित नहीं है। कुशल श्रध्यत्व श्रपने भाषण में, श्रपनी विचार-पद्धति से, दोनां पद्धां के प्रति समान बरताव करके सभा को यह दिखला सकता है कि कौन सा मार्ग उत्तम त्रीर हितकर है। ग्रध्यन्न मुख्यतः सभा का त्रानुशासक है, वह सभा का नेता है उसका कार्य सभा का पथ-प्रदर्शन करना है। अपना मत प्रकट करने का उसे पूरा ग्राधिकार है, लेकिन ग्रापने मत पर उसे प्रचारात्मक भापण नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि उसके भाषण पर वहस नहीं होती—सभा को उसके तर्क-वितर्कों को गलत या ग्रानुचित सिद्ध करने का ग्रावसर नहीं मिलता। वह सावधानी से भापर की सब मर्यादायों की रजा ग्रीर सभा के सब नियमों श्रीर निर्देशों का पालन करे। उसे खड़े होकर भाषण करना चाहिए-उसे अपने निर्णय की घोपणा भी खड़े होकर करनी चाहिए। इस प्रकार वह सभा की मर्यादा की रचा करे।

मत-गण्ना—प्रस्तुत विषय पर द्यन्तिम भाषण् समाप्त करके द्याच्य को उस पर मत लेने चाहिएँ। यदि प्रस्ताव पर द्यनेक संशोधन हों तो उनके महत्त्व का विचार करके, उन पर वोट लेने की दृष्टि से, कम निश्चित करना चाहिए। यह द्यावश्यक नहीं है कि जिस कम से वे उपस्थित किये गए हों उसी म से उन पर वोट भी लिये जायँ। सभा के बहुसंख्यक लोगों के मत का द्यनुमान करके उसके द्यानुष्प होने वाले संशोधनों पर वोट लेने चाहिएँ। उसके स्वीकृत या द्यस्थित होने से बहुत से संशोधन गिर जाते हैं या द्यसंगत सिद्ध होते हैं। इससे मत-गण्ना जल्दी समाप्त होती है। मत-गण्ना का विस्तृत विचार द्याले प्रकरण में किया गया है। सार्वजनिक सभा के सामने उपस्थित प्रस्ताव के द्यधिक संशोधन नहीं होते। फिर भी, जितने संशोधन हों उनका नियमानुसार नियटारा होना चाहिए। यदि प्रस्ताव के द्यन्तर्गत संशोधन किया गया हो तो द्यन्त में संशोधन-सहित प्रस्ताव पर मत लेने चाहिएँ। उस पर सभा जो मत व्यक्त करे

तब तक संशोधन सचित भी किये जा सकते हैं और वापिस भी लिये जा सकते हैं। हाँ, संशोधन वापिस लेमे के लिए सभा की अनुमति की आवश्यकता होती है। जब कोई प्रस्ताव या संशोधन सभा के सामने नियमानसार उपस्थित हो जाता है तब उसे उपस्थित करने वाला भी सभा की अनुमति के बिना उसे वापिस नहीं ले सकता। ऋनेक ऋवसरों पर, उपस्थित विषय पर मत लेने का कार्य प्रारंभ होने के पहले, ऋध्यत्व या ऋन्य सदस्य, एकमत स्थापित करने के लिए, दोनों पत्तों में मेल या समभौता कराने का प्रयत्न करते हैं। समभौता होने पर जो कछ तय हो, अध्यक्त को उसके अनुसार होने वाला संशोधन उपस्थित करने की अनुमति देनी चाहिए। उसे उस संशोधन पर बहस या भाषण नहीं होने देना चाहिए। जब ऐसा संशोधन सभा के सामने त्राता है तव अन्य सब संशोधन वापिस ले लिये जाते हैं। जब वह स्वीकृत हो जाता है तब वे रह हो जाते हैं। इस प्रकार का संशोधन भी नियम के अनुसार हो। वह सुसंगत, घोषित विषय के अनुकृत तथा बहस में जी-कुछ हुआ हो उसके भी अनुसार होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि अध्यत्त, समभौते के लिए या संशोधन वापिस लेने के प्रयत्न के लिए समय दे। उससे यह आशा की जा सकती है कि वह इस बात को ध्यान में रखकर काम करेगा जिससे सभा में मतैक्य होना उसे अभीष्ट है।

श्रनेक श्रवसरों पर लोग कुछ न-कुछ बोलने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए या प्रचार के लिए संशोधन उपस्थित करते हैं। ऐसे लोगों से संशोधन वापिस लेने का श्रानुरोध करने से उन्हें महत्त्व प्राप्त होता है। विषय का महत्त्व, मतैक्य की श्रामीष्टता श्रोर प्रसंग का विचार करके, श्रावश्यकता होने पर, संशोधन उपस्थित करने वालों से ऐसा श्रानुरोध करना उचित होता है; नहीं तो सभा का समय व्यर्थ ही नष्ट होता है। ऐसे संशोधनों पर मत लेकर उनका श्रोध निपदारा किया जा सकता है।

कुछ संशोधन प्रस्ताव को ब्राच्छा रूप देने के लिए ब्रारेर उसे ब्रार्थपूर्ण तथा प्रभावकारी बनाने के लिए सरल भाव से उपस्थित किये जाते हैं। प्रस्ताव उपस्थित करने वाले को उचित संशोधन स्वीकार करने चाहिएँ। ऐसे संशोधन स्वीकार किये जाते हैं। पर यदि प्रस्तावक कोई संशोधन स्वीकार कर ले तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि सभा ने उसे स्वीकार किया है,। ऐसा तभी कहा जा सकता है जब कि सभा उसके पन्न में प्रत्यन्न मत दे।

जिस विपय, प्रस्ताव या संशोधन पर मत लेना हो श्राध्य हा को वह पढ़कर सुनाना चाहिए। प्रायः संशोधन उपस्थित करने वाले के नाम का उल्लेख ही

काफी होता है, संशोधन पढ़ने की त्र्यावश्यकता नहीं होती । ब्रध्यच्च यह कहकर भी संशोधन पर वोट ले सकता है कि अब मैं अमुक सज्जन के संशोधन पर मत लेता हूँ। उसे यह कहना चाहिए कि जो लोग इस प्रस्ताव, संशोधन या विषय के पत्त में हो, वे हाथ ऊँचा करें। जब लोग हाथ ऊँचे करें तब सभा-स्थान को भली भाँति देखकर हाथों की संख्या का स्थूल ऋनुमान करना चाहिए। फिर लोगों से हाथ नीचे कर लेने के लिए कहना चाहिए। इसके बाद यह कहना चाहिए कि जो लोग इस प्रस्ताव, संशोधन या विषय के विपत्त में हों वे हाथ उठायँ। जब वे हाथ उठायँ तब सभा-स्थान को भली भाँ ति देखकर उनके हाथों की संख्या का भी स्थल अनुमान करना चाहिए ख्रौर फिर उनसे हाथ नीचे कर लेने के लिए कहना चाहिए। यदि विपक्त में कोई हाथ न उठाय तो यह निर्णय घोषित करना चाहिए कि प्रस्ताव (संशोधन या विषय) सर्वसम्मित से स्वीकृत हुआ। कभी-कभी लोग प्रस्ताव पसन्द नहीं करते, पर उसका विरोध भी नहीं करते और वे उसके संबंध में तटस्थ रहते हैं। अध्यन्न के स्वयं यह पुछने की कोई त्यावश्यकता नहीं कि तटस्थ कौन हैं। यदि वह स्वयं या किसी के कहने से यह पूछे ऋौर उसे यह दिखाई दे कि कुछ लोग तटस्थ हैं तथा यदि किसी ने विपन्न में हाथ न उठाया हो, तो उसे यह घोषित करना चाहिए कि प्रस्ताव निर्विरोध स्वीकृत हुआ । यदि अध्यक्त यह समभे कि पन्न में उठाए हए हाथ विपत्त में उठाए हुए हाथों से संख्या में श्राधिक हैं, तो उसे यह निर्णय घोषित करना चाहिए कि प्रस्ताव (संशोधन या विषय) बहुमत से स्वीकृत हुआ। यदि वह यह समभी कि पत्त में उठाए हुए हाथ कम हैं तो उसे यह घोषित करना चाहिए कि प्रस्ताव बहुमत से अस्वीकृत हुआ। जब अध्यक्त इस बात का निश्चय न कर सके कि पक्त में ऋधिक हाथ उठाए गए या विपक्त में, तव उसे ऊपर लिखे अनुसार लोगों से फिर हाथ उठाने का अनुरोध करना चाहिए। फिर दोनों दलों का एक-एक प्रतिनिधि ऋपने साथ लेकर, पत्न तथा विपन्न में उठाए हुए हाथों की श्रलग-श्रलग गिनती करनी चाहिए। इस प्रकार तत्पश्चात निर्णय करना उचित है। निर्णय घोषित करते ही यदि श्रध्यन्न को यह ज्ञात हो कि गिनती में गलती हुई है, तो उसे दुवारा गिनती करनी चाहिए। उसे ऐसा करने का ऋधिकार है पर यह ऋधिकार तुरन्त काम में लाया जाना चाहिए। निर्णय घोषित करने के बाद उसका यह ऋधिकार समाप्त हो जाता है।

अध्यक्त जो निर्णय घोषित करे वह यदि कुछ लोगों को अध्यक्ति हो तो उन्हें तुरन्त 'वोट वोट' कहकर 'वोट' की माँग करनी चाहिए। 'वोट' का

अय एक-एक मत गिनकर मतों की संख्या निश्चित करना या मतों की फिर गिनती करना है। जब तक 'वोट' की माँग न की जाय तब तक ऋष्यन्त को वह स्वीकार नहीं करना चाहिए। 'वोट' की माँग वस्तुत: उस दल को करनी चाहिए जिसके विरुद्ध निर्णय हुन्ना हो । त्रातः जिस दल के त्रानुकूल निर्णय हुन्ना हो यदि वह दल यह माँग करे तो अध्यत्न का इसे अस्वीकार करना अनुचित नहीं है। जिस दल के विरुद्ध निर्णय हुआ हो यदि वह दल यह माँग करे तो श्रध्यत्व को यह स्वीकार करनी चाहिए। यदि पत्त श्रीर विपन्न में उठे हुए हाथों की संख्यात्रों में बहुत अधिक अन्तर हो और अध्यक्त को इस बात का विश्वास हो गया हो कि 'वोट' की माँग करने वालों का उद्देश्य शुद्ध स्त्रीर सरल नहीं है, तो सार्वजनिक सभा की परिस्थिति का विचार करते हुए प्रसंगानुसार इसे अस्वीकार करना अंतुचित नहीं है। अन्य अवस्थाओं में यह स्वीकार करना चाहिए। यदि सभा-भवन ठसाठस भरा हो, निश्चित समय हो जाने के कारण उसे खाली करना हो, उसमें मतों की गिनती करना त्रासान न हो तथा इसमें गड़बड़ होने की संभावना हो, तो यह माँग ग्रस्वीकार करना उचित होगा। 'पोल' की माँग का तालर्य ग्राध्यदा के निर्णय के विरुद्ध सभा से ग्रापील है-समा से स्वयं निर्ण्य करने का ऋतुरोध है। सार्वजनिक सभा में 'वोट' ऋर्थात मत-गराना तभी करनी चाहिए जब उसके लिए व्यवस्था हो ग्रीर वह संभव हो। सन्द्क रखकर, निर्वाचन-पत्र या चुनाव के टिकट या पर्चिया बाँटकर ऋथवा हस्ताचर लेकर मत-गराना करना सार्वजनिक सभा में संभव नहीं होता । मत-गराना का निश्चय हो जाने पर अध्यद्य को प्रस्ताव के समर्थकों से. एक ख्रोर ख्रौर विरोधियों से दूसरी छोर खड़े होने के लिए कहें । दोनों दलों के बीच में कुछ जगह रखकर उसमें स्वयंसेवकों को खड़ा करना चाहिए। एक भाग से दसरे भाग में त्राना-जाना बन्द कर देना चाहिए। फिर, दोनों दलों में से दो-दो प्रतिनिधि चुने जायँ। इस प्रकार चुने हुए चार प्रतिनिधियों में से दोनों दलों का एक-एक प्रतिनिधि ले लें। उन दो प्रतिनिधियों से दोनों श्रोर खड़े हुए श्रादिमियों की गराना करने के लिए कहना चाहिए। जब गराना समाप्त हो जाय तब प्रत्येक दल के ऋादिमयों की गराना करने वालों से यह लिखवा लेना चाहिए कि उस दल में कितने ग्रादमी हैं। जिस समय यह काम हो रहा हो उस समय सभा में शान्ति रखने के लिए त्र्यावश्यक सावधानी का ध्यान रखा जाय ऋौर इस काम की निगरानी करनी चाहिए। मत-गराना करने वालों (Tellers) से समर्थकों ऋौर विरोधियों की संख्या लिखवाकर ऋध्यत्त को निर्ण्य घोषित करना चाहिए। जब निर्णय घोषित हो जाता है तब उसके सम्बन्ध में ऋष्यच के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। जब तक अध्यन्न निर्णय की घोषणा नहीं करता तब तक सभा के मत को वैधता और प्रामाणिकता नहीं प्राप्त होती।

यदि मताधिकार के सम्बन्ध में या मतदान की प्रणाली के सम्बन्ध में किसी को श्रापित्त हो, तो मत या वोट लेने का काम प्रारम्भ होने से पहले ही श्रापित उठाना उचित है। श्रध्यच्च उसके विषय में जो निर्ण्य करे वह श्रन्तिम निर्ण्य है। सभा के प्रकाशित निर्मत्रण में सभा का जो रूप बताया गया हो उसके श्रनुसार श्रध्यच्च इस बात का निश्चय करता है कि किन लोगों को मत देने का श्रिष्ठकार है। जिन्हें श्रिष्ठकार प्राप्त हो वे ही लोग मत दे सकते हैं। सार्वजनिक सभा में श्रनुपस्थित व्यक्तियों की श्रोर से मन नहीं दिये जा सकते। सार्वजनिक सभा में मत देने का श्रिष्ठकारी व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर ही मत दे सकता है। उसमें एक श्रादमी के एवज में उसका दूसरा प्रतिनिधि मत नहीं दे सकता। एक श्रादमी को एक ही मत देने का श्रिष्ठकार है।

सार्वजनिक सभा में प्रायः ऐसा अवसर उपस्थित नहीं होता, जब प्रस्ताव के पत्त और विपत्त में बराबर-बराबर मत मिलने के कारण, अध्यत्न को अधिक या निर्णायक मत देने की आवश्यकता हो । नियमानुसार प्रायः सार्वजनिक समा के अध्यक्त को अधिक मत देने का अधिकार नहीं होता । उसे अपना मत भी अन्त में ही जोड़ना चाहिए। यदि अपना मत देने से पन्न और विपन्न में बराबर-बराबर मत मिलते हों, तो उसे न देने से जो स्थिति रहती हो, उसके अनुसार अध्यदा को निर्णय करना चाहिए। बाद में स्पष्टीकरण करते हुए उसे यह कह देना चाहिए कि उसका मत क्या था और वह उसने क्यों नहीं दिया। अध्यक्त अपने मत दान द्वारा उलभन पैदा करके सभा की कार्रवाई में गड़बड़ न होने दे। इसी प्रकार ऋष्यन्त निर्णायक मत देने का ऋधिकार न होते हुए भी, मत देकर सभा के निर्णय को अवैध और अपामाणिक न होने दे। जहाँ अध्यक्त को निर्णायक मत देने का अधिकार हो वहाँ उसे साधारण स्थिति ( Status quo ) ऋर्यात् सभा के सामने विषय या प्रश्न उपस्थित होने के पहले की रिथित जारी रखने के लिए अधिकार का उपयोग करना चाहिए। ऐसा संकेत या इशारा है। उदाहरणार्थ, यदि किसी कर बढाने के प्रस्ताव के पत्न श्रीर विपन्न में बराबर-बराबर मत मिलें, तो श्रध्यन्न को निर्णायक मत प्रस्ताव के विपन्न में देना चाहिए फिर चाहे उसने अपना मत प्रस्ताव के पन्न में दिया हो या विपत्त में । निर्णायक मत देकर ऋध्यत्त को विद्यमान स्थिति जारी रखनी चाहिए-बदलनी नहीं चाहिए। विरोध का विचार करके साधारण वर्तमान स्थिति जारी रखना और इसके लिए निर्णायक मत देने के अधिकार का उपयोग

करना अध्यक्त का कर्तव्य समभा जाता है।

अध्यत्त का अन्तिम भाषण्-सभा का कार्य समाप्त होने पर अध्यत्त को सभा में श्रपना श्रन्तिम भाषण करना चाहिए। सभा का वास्तविक कार्य वह है जो सभा के प्रकाशित निमंत्रण-पत्र में या उसके कार्य-क्रम में बताया गया हो । त्र्यनेक त्र्यवसरों पर निमंत्रण या कार्यक्रम में बताया हन्ना सारा कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे अवसरों पर, जितना कार्य हुआ हो उसी को सभा की सम्मति से सभा का काम मानकर ऋध्यक्त भाषण कर सकता है। वस्तुतः जब तक घोषित कार्य-क्रम के अनुसार सारी कार्रवाई पूर्ण न हो जाय, श्रम्यत्व को सभा समात करने का श्रिधिकार नहीं है। फिर भी समय, स्थान श्रीर परिस्थिति श्रादि के विचार के बाद, सभा की सम्मति से, सभा समाप्त करना कभी-कभी वांछनीय होता है। यदि सभा-स्थल पर्याप्त न हो, समय ज्यादा हो चुका हो, लोग खिसकते जा रहे हों, या फिर सभा चालू रखने से शान्ति-भंग होने की संभावना हो, तो अध्यक्त समऋदारी से काम लेकर, सभा की अनुमति से सभा समाप्त कर दे। ऐसी अवस्था में सभा समाप्त करने के पूर्व श्रान्तिम भाषण या तो बिलकुल देना ही नहीं चाहिए श्रीर यदि देना हो तो बहुत संचित । सभा का कार्य पूरा हो गया हो तो उसके ग्रानुसार ग्राध्यच को श्रन्तिम भाषरा देना चाहिए।

यदि सभा में प्रस्तावादि पर विचार न होना हो और केवल व्याख्यान ही हों तो समयानुसार अध्यद्ध को अन्त में अपना मत व्यक्त कर देना उचित है। अध्यद्ध हो जाने से ही कोई व्यक्ति सर्वज्ञ या सब विषयों का पंडित नहीं होता। अध्यद्ध को केवल अध्यद्ध होने के नाते ही जो जी में आय, बोलने का अधिकार नहीं हो जाता। किसी व्याख्यान की न्यूनता को पूर्ण करने काअधिकार अध्यद्ध को जरूर है लेकिन यह उसी अवस्था में है जब उसे विजय की सर्वाङ्गीण जानकारी हो। सर्वदा योग्य व्यक्ति ही अध्यद्ध नहीं चुना जाता। प्रायः देखा गया है कि अध्यद्ध में यह व्यक्त करने की लालसा होती है कि विषय की जानकारी वक्ता की अपेद्धा उसमें कहीं अधिक है। इस लालसा के कारण कई अध्यद्ध हास्यास्पद बनते देखे गए हैं। बहुत से लोग यह समभते हैं कि किसी विषय पर, उस विषय के विद्वान् का व्याख्यान होने पर कोई-न-कोई शंका उपस्थित करके, कोई प्रश्न उठाकर, अध्यद्ध यह दिखलाने का प्रयत्न कर उसका उस विषय का अध्ययन गहरा और सद्दम है। अध्यद्ध का मुख्य कर्तव्य सभा का नियमन और नियंत्रण है। वाद-विवाद में शामिल होना और सभा में हुए भाषणों पर अन्त में अपना मत व्यक्त करना आदि

गौण हैं। यदि अध्यन्त का वक्ता से मतमेद हो तथा उसे विस्तार से बताना 'आवश्यक और अभीष्ट हो तो उसका विस्तृत वर्णन करना चाहिए। अन्यथा संदोप में उसका उल्लेख करके अध्यन्न को अपना भाषण समाप्त करना चाहिए। लोग समा में मुख्य वक्ता का भाषण सुनने के लिए उपस्थित होते हैं, अतः उससे अनुचित लाभ उटाकर अध्यन्न को ओताओं पर लंबे-चौड़े भाषण का बोम नहीं लादना चाहिए। यदि कभी किसी बड़े नेता या विद्वान् के भाषण के समय अध्यन्न का पद किसी को प्राप्त हुआ हो, तो उसे भाषण देना चाहिए, अौर भाषण देना हो तो नाम-मात्र को। यदि अध्यन्न और वक्ता दोनों ही समान योग्य हों या अध्यन्न वक्ता से अधिक योग्य हों, तो भी यदि वक्ता ने भाषण करने में एक घंटा या इससे अधिक समय लगाया हो तो अध्यन्न साधारणतः अधिक-से-अधिक आधे घंटे में अपना भाषण समाप्त कर दे। कारण यह है कि वक्ता का व्याख्यान सुनकर सभा से जब लोग जाने लगते हैं, तब उसमें गड़बड़ मचती है, अतएव गड़बड़ शुरू होने से पहले ही भाषण समाप्त करने में अध्यन्न की प्रतिष्टा और बड़पन है।

यदि सभा में प्रस्ताव पर विचार हुआ हो, तो अध्यक्त संक्षेप में सभा के स्वीकृत प्रस्ताव का सारांश वता दे। प्रस्ताव स्वीकृत करने के कारण सभा पर जो उत्तरदायित्व या पड़े उसकी य्योर सभा का ध्यान त्याकृष्ट करना य्रध्यन का कर्तव्य है। यदि सभा में आगे के लिए कोई कार्य-क्रम स्वित किया गया हो तो उसकी सीमा का निर्देश होना छावश्यक है। यदि सभा का निश्चय कार्यान्वित करना हो तो लोगों से उसके लिए प्रयत्न श्रीर सहयोग का श्रानुरोध करना चाहिए। ग्रध्यत्त् का ग्रन्तिम भाषण, सभा में हुए वाद-विवाद की पुनरावृत्ति नहीं है। ग्राध्यव को ग्राप्ते संविष्त भाषरा में लोगों को कार्य की त्रोर प्रवृत्त करने के लिए, सभा के निश्चय की समीचा करना ज़रूरी है। उन्हें उस निश्चय का महत्त्व समभाना भी त्यावश्यक है। यदि सभा में मत-प्रदर्शन की दृष्टि से अपनेक मावण हुए हों, तो अध्यदा उन भाषणों की आलोचना करके श्रपने विचार व्यक्त करे परन्तु संद्येष में। ग्रध्यत्त का भाषण ऐसा हो कि समा में जो कुछ हुआ हो उसका चित्र-सा श्रोतायों की आँखों के सामने उगरिथत हो जाय। उसके भाषण के बाद, सभा में हुए कार्य के सम्बन्ध में लोगों को सन्तोष ही नहीं बल्कि उनमें स्फूर्ति ग्रीर ग्राशा का भी संचार होना चाहिए। नाटक में उसके अन्तिम अंक का, महिफ़ल में आखिरी चीज़ का तथा उपन्यास में उसके ग्रान्तिम परिच्छेद का जो महत्त्व है वही सभा में सभापति के श्रन्तिम भाषण का है। श्रोतात्रों के मन पर श्रन्तिम प्रभाव इसी भाषण का

पड़ता है। ख्रतः यह भाषण थोड़े में किन्तु प्रभावोत्पादक हो, ख्रीर सभा के कार्य तथा प्रस्तुत वातावरण के अनुरूप भी हो जिससे सभा समाप्त होने पर श्रोता तृप्ति का अनुभव करें। सभा उन्नत वातावरण में समाप्त होनी चाहिए।

श्रध्यस्त श्रपने श्रन्तिम भाषण् में श्रोताश्रों श्रोर वक्ताश्रों को, सभा की कार्र-वाई में सहयोग देने के लिए धन्यवाद देना न भूले। यदि सभा में कोई खलने वाली बात हुई हो तो उचित शब्दों में उसका निराकरण् भी कर दे। यदि व्यक्तिगत कदुता पैदा हुई हो तो उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। संयोजकों को भी धन्यवाद देना उचित है।

सभा-समाप्ति -- सार्वजनिक सभा घोषित कार्य-क्रम पूरा होने पर विसर्जित होती है। यदि कार्य पूरा हुए बिना सभा समाप्त करनी हो तो उसके लिए सभा की ऋनुमति आवश्यक है। यदि ऋष्यत्व के पास समय न हो या किसी कारण उसे जाना हो, तो सभा को दूसरा ऋध्यन्न चुनकर ऋौर कार्य पूरा करना चाहिए। अध्यक्त के अपना स्थान छोड़ देने से सभा की समाप्ति नहीं होती । ऐसी श्रवस्था में उपस्थित लोगों को तुरंत दूसरा श्रध्यक् चुनकर सभा जारी रखने का पूरा ऋधिकार है। ऋध्यक्त के विना सभा की कार्रवाई को वैधता श्रीर प्रामाणिकता नहीं प्राप्त होती। सभा तव तक समाप्त नहीं होती जब तक घोषित कार्य पूरा न हो जाय या उसे समाप्त करने के लिए उसकी श्रानुमति न मिल जाय । श्राध्यात के सभा रह कर देने से या उसे समाप्त घोषित कर देने से सभा रद्द या समाप्त नहीं होती। यदि सभा में शान्ति-भंग हुई हो श्रीर उसके कारण सभा की कार्रवाई चलाना श्रसंभव हो, तो श्राध्यक्त को उसे रह या स्थगित करने का श्राधिकार है। दूसरी स्थिति में ऐसा करने के लिए सभा की अनुमति आवश्यक है। किसी सभा में उसका घोषित कार्थ समाप्त हो जाने पर दूसरा कार्य नहीं किया जा सकता । यदि सब सदस्य यह कहें कि घोषित न किया हुआ। दूसरा कार्य किया जाय, तो भी वह कार्य , करना अपनुचित ही है। कारण यह है कि ऐसा करने से उन लोगों के प्रति अन्याय होता है जो सभा में अनुपस्थित होते हैं। अतः घोषित कार्य समाप्त होते ही ऋध्यन सभा समाप्त होने की घोषणा कर दे।

धन्यवाद देना—सभा की कार्रवाई पूर्ण होते ही अध्यद्ध अन्तिम भाषण करे और उसके बाद नियमानुसार सभा विसर्जित करने की घोषणा कर दे। फिर भी धन्यवाद देना सभा का एक अनिवार्य अङ्ग है। अध्यद्ध को अपने अन्तिम भाषण के अन्त में यह घोषित करना चाहिए—'सभा की कार्रवाई धन्यवाद दिये जाने और (यदि कार्यक्रम में हो तो ) राष्ट्रीय गीत गाए जाने

के बाद समाप्त होगी।' धन्यवाद, प्रस्ताव के द्वारा भी दिया जा सकता है और प्रस्ताव के बिना भी। अध्यक्त धन्यवाद देते हुए लंबा-चौड़ा भाषण न करे। भाषण में प्रस्ताव श्रौर उस पर हुई वहस पर टीका-टिप्पणी न हो श्रौर न किसी पर व्यक्तिगत त्याद्वेप करना चाहिए: क्योंकि उनका उत्तर कोई नहीं दे सकता। इस प्रकार टीका-टिप्पणी ऋादि करने से यदि सभा शान्तिपूर्वक भी समाप्त होती होगी तो हल्लड्बाजी शरू हो जायगी । जिन व्यक्तियों को धन्यवाद देना हो उनका थोड़ में उल्लेख किया जाय ग्रीर वह उल्लेख ससंगत होना चाहिए । ग्रध्यत्त धन्यवाद देते हुए ग्राप्रासंगिक ग्रीर ग्रसंगत वातों का उल्लेख न करे। किसी की फठी प्रशंसा करना भी श्रध्यन्न को शोभा नहीं देता। किसी को प्रचारात्मक ढंग से धन्यवाद देने से, उसके किये हुए कार्यों का महत्त्व या प्रभाव बढ़ता नहीं है, बल्कि घटता है। जिन लोगों को घन्यवाद देना हो, उनके नामों की श्रीर जिन कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद देना हो, उनकी सूची बना लेना आवश्यक होता है। य्रापनी स्मृति के वल पर या सभा की सूचना के भरोसे, धन्यवाद देने से कभी-कभी भूल भी हो जाती है और वाद में उससे अनेक भंभट भी पैदा हो जाते हैं। द्यातः धन्यवाद का प्रस्ताव तैयार करने से पहले सूची तैयार करके प्रस्ताव में उसका समावेश कर लेना चाहिए। यदि प्रस्ताव के बिना धन्यवाद देना हो तो धन्यवाद देने वाला उक्त सूची अपने सामने रखकर उसके अनुसार धन्यवाद दे। धन्यवाद देने वाला व्यक्ति पहले से निश्चित हो श्रीर उसे श्रावश्यक जानकारी देना श्रावश्यक है। धन्यवाद देने का काम किसी ऐसे व्यक्ति को सौपा जाय जो उत्तरदायी तथा ग्रावसर पहचानने वाला हो। धन्यवाद देने वाले को विनम्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ग्रातः वह कट व्यंग न करे, अधीर और कोधी भी न हो । चाहे जिस व्यक्ति का और चाहे जिस तरह, धन्यवाद करना संयोजकों की प्रतिष्ठा के अनुकल नहीं है।

धन्यवाद का प्रस्ताव सभा के सामने रखकर उस पर सदस्यों के मत लिये जाय । उसमें सभा की घटनात्रों के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं जो सभा में किसी को खटके । धन्यवाद का प्रस्ताव सर्वसम्मित से ग्रीर निर्विरोध स्वीकृत हो जाय तो सभा के गौरव में वृद्धि होती है लेकिन उस पर मतभेद होना कोई ग्रच्छी बात नहीं है। इसका ग्रर्थ यही नहीं कि सभा में मेल-जोल ग्रीर सद्मावना का ग्रभाव रहा बल्कि यह भी होता है कि मतभेद ने द्वेप का रूप धारण नहीं किया । सभा का उद्देश्य, विभिन्न विचारों को सुनकर समन्वय करके बुद्धि ग्रीर विवेक की कसीटी पर कसकर, सामृहिक मत व्यक्त करना होता है। सभा की बहस में सब लोग सम्मिलत होते हैं या हो सकते हैं, उसका

मत या निर्णय प्रकट करने में सबका हाथ होता है, इसिलए सभा का निर्णय सब सदस्यों का निर्णय माना जाता है। य्रतः सब सदस्यों के मन में उस निर्णय के प्रति य्रात्मीयता की भावना हो तो ग्रच्छी बात है। यदि सभा समाप्त होने के बाद यही भावना न बनी रहे, तो वह एक प्रकार से विफल कहीं जायगी। ग्रध्यच्च के भाषण ग्रीर धन्यवाद के बाद, यदि मतभेद न मिटे ग्रीर बहस के समय एक दूसरे पर किये गए ज़ल्म पूरी तरह न भरें, तो भी मतभेद का तीखापन ग्रीर उक्त ज़ल्मों की पीड़ा तो कम ग्रवश्य होनी चाहिए। मतभेद श्रीर भिन्न-भिन्न विचार-धाराएँ होती हैं, इसीलिए विचार-विनिमय या बहस होती है। विचार-विनिमय का माध्यम या साधन सभा है, उसका उद्देश्य मतैक्य होता है ग्रीर यदि ऐसा संभव न हो तो ग्राधिक-से-ग्राधिक समन्वय करना है। यदि यह उद्देश्य सिद्ध होने की ग्रापेचा सभा समाप्त होने पर लोग ग्रापने मन में द्वेष रखकर लौटते हैं तो सभा का उद्देश्य निष्फल माना जायगा। ग्रापनी जिम्मेदारी समफने ग्रीर उपस्थित ग्रवसर को पहचानने वाले ग्रादमी के उचित शब्दों में धन्यवाद देने से ऐसी निष्फलता नहीं होती।

राष्ट्रीय गीत—किसी विशेष अवसर के बिना सभा के अन्त में राष्ट्रीय गीत नहीं होना चाहिए। ऐसा नियम नहीं है और न यह आवश्यक ही है कि प्रत्येक सार्वजनिक सभा के अन्त में राष्ट्रीय गीत गाया जाय। यदि सभा के कार्य-कम में राष्ट्रीय गीत रखा गया हो, तो उसे गाने वाला पहले से निश्चित हो और वह उस समय पर मंच के पास आकर बैठे। इस विषय में कोई निश्चित संकेत, निर्देश या नियम नहीं है कि राष्ट्रीय गीत गाने वाला अकेला हो या सब लोग मिलकर गायँ। इससे अनेक अवसरों पर गड़बड़ पदा होने की संभावना रहती है और गीत की गंभीरता और पवित्रता नष्ट हो जाती है। उत्तम मार्ग यह है कि अन्य सब लोग गायक के साथ-साथ धीरे-धीर तथा शान्तिपूर्वक राष्ट्रीय-गीत गायँ। यह नियम अब सर्वमान्य-सा हो गया है कि राष्ट्रीय गीत गाने के समय सब लोग खड़ रहें। भिन्न-धर्मावलवियों तथा अपना राष्ट्रीय गीत गाने के समय सब लोग खड़ रहें। भिन्न-धर्मावलवियों तथा अपना राष्ट्रीय गीत न मानने वालों को भी उस समय खड़ा होना उचित है। इसमें उनकी प्रतिष्टा नहीं घटती। बल्कि उनका सौजन्य प्रकट होता है। राष्ट्रीय गीत समाप्त होते ही या यदि राष्ट्रीय गीत कार्य-क्रम में न हो, तो धन्यवाद दिये जाने पर अध्यन्न को सभा समाप्त होने की घोषणा करनी चाहिए।

सभा-विसर्जन — जिस प्रकार यह निश्चित हो कि सभा में लोग किस रास्ते से प्रवेश करें ग्रीर कहाँ बैठें, उसी प्रकार यह भी निश्चित होना ग्रावश्यक है कि समाप्त होने पर लोग किस रास्ते से बाहर निकलें तथा कौन

लोग पहले बाहर जायँ। कमी-कभी उपर्युक्त दूसरी बात की ऋग्रिम घोषणा करना भी ग्राभीष्ट होता है। ग्रानेक ग्रावसरों पर सभा में नादान बच्चे ग्राते हैं और स्त्रियाँ भी ऋाती हैं। सभा की समान्ति पर हर कोई वाहर जाने की कोशिश करता है। भीड़ हो जाती है, गुएडे भी ग्रापना पराक्रम दिखलाने लग जाते हैं। ऐसी सभा की जिसमें प्रचंड जन-समुदाय उपस्थित हुन्ना हो, समाप्ति की घोषणा करते समय ही ग्राध्यक्त या सभा के संचालक सभा-स्थान को रिक्त करने की निर्धारित नीति की भी घोषणा कर दें। स्वयंसेवकों को चाहिए कि वे उस घोषणा को कार्यान्वित करें। पहले स्त्रियाँ ग्रीर बच्चे चले जायँ। सभा समाप्त होते ही अनेक श्रोताग्या व्यास-पीठ की ख्रोर जाने लगते हैं। वे लोग 'दर्शन' त्राथवा 'इस्ताचर' लेने के लिए लालायित रहते हैं। कभी-कभी उन्हें यह दिखाना होता है कि हमने वक्ता से या नेता से बातचीत करने का त्र्यवसर प्राप्त किया है। इसके लिए वे पास जाकर व्यर्थ की कोई शंका उनके सामने रखते हैं। उनके भाषण पर किसी किस्म की नक्ताचीनी करते हैं। कभी किन्हीं लोगों को वक्ता से कुछ बात करनी होती है अथवा अन्य कोई काम रहता है। इन सब अनुभवों को अपने ध्यान में रखकर सभा-संचालक स्वयं ही इस बात में सावधानी बरतें। अनुशासन भंग न होने दें। सभा शांति से हो जाती है, पर इस ऋाखिरी वक्त की गडवडी में मामला विगड़ जाया करता है। महफिल का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। ऐसे समय वक्ता भी सभा-संचा-लकों की बात मानकर उनके काम में मदद करें।

श्रोतात्रों को इस बात की कल्पना नहीं रहती कि उनके व्यास-पीठ की श्रोर जाने से कैसी अव्यवस्था तथा कभी-कभी कितना भारी अनर्थ उत्पन्न हो जाया करता है। इसी प्रकार नेता तथा प्रकता को जिस वाहन में बैठ कर जाना होता है, उसके चारों तरफ भीड़-भड़कका मचाकर, उत्साह की अपेचा वे लोग उच्छृह्खलता का प्रदर्शन ही अधिक करते हैं। जिसके मन में आता है वहाँ हस्ताच्चर माँगने लगता है। यहाँ तक कि हैंडबिल पर ही हस्ताच्चर लेने की कोशिश होती है। इसमें कोई विशेष औचित्य नहीं प्रतीत होता। बिना मृल्य के वह प्राप्त होता है। इसलिए विनय अथवा मर्यादा का ध्यान न रखते हुए उसे प्राप्त किया जाय, यह अच्छी आदत नहीं है। इस्ताच्चर देने वाले को भी कुछ सीमा-निर्धारित कर देनी चाहिए तथा सभा-संचालकों का भी कर्तव्य है कि वे इस बारे में सावधान रहें।

जब सभा चुन्य वातावरण में अथवा हुल्लड़वाजी के साथ समाप्त होती है, तब सभा-संचालकों पर अधिक उत्तरदायित्व आ पड़ता है। उन्हें यथा-संभव सभा-स्थान शीघ खाली कर देना श्रच्छा है। बच्चों श्रौर स्त्रियों को वहाँ से हटा देना भी जरूरी है। सभा के श्रथवा कुछ थोड़े से लोगों के रोष का पात्र बने हुए वक्ता को उचित संरक्त्ए प्रदान करके यथासंभव सभा-स्थान से किसी सुरिक्तित जगह पर भिजवा देना चाहिए। कभी-कभी वक्ता स्वाभिमान श्रथवा धैर्य की कल्पना के वश होकर वहाँ से जाने को तैयार नहीं होता। परंतु इतने पर भी सभा-संचालकों का उत्तरदायित्व खत्म नहीं हो जाता। सभा-स्थान में जो कुछ भी होता है, उसकी सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है। श्रपने स्वयंसेवकों तथा कार्यकर्ताश्रों की सहायता से, उन्हें श्रपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी चाहिए। उनका यदि बस न चले श्रथवा परिस्थिति सीमा से बाहर हो जाय तो पुलिस की सहायता लेने में कोई दोष नहीं। विरोध की चिन्ता न करते हुए, यदि किसी ने व्याख्यान दिया हो या कोई प्रस्ताव मंजूर किया गया हो, तो विरोधी लोग सभा के बाद भी गुएडई करने से, वक्ता की 'पूजा' करने से नहीं चूकते। सभा-स्थान से बाहर होने वाली घटनाश्रों के लिए सभा-संचालक उत्तरदायी नहीं होता।

सभा में हुई कार्रवाई की सूचना—सभा का निमंत्रण लोगों को किस प्रकार दिया जाय इस पर पहले ही विचार किया जा चुका है। सभा में क्या-क्या हुन्ना इस वात के प्रकाशन के सम्बन्ध में त्र्यय हमें विचार करना है। सभा की त्रोर से निमंत्रण-पत्र प्रकाशित होने पर भी सब लोग नहीं त्र्या सकते। सभा में क्या हुन्ना, लोगों को यह जानने की इच्छा रहती है। इसके त्र्यतिरिक्त सभा संचालकों की भी इच्छा रहती है कि सभा की कार्रवाई का प्रचार हो त्रोर उसकी त्र्यधिक-से-त्र्यधिक लोगों को जानकारी हो। इसलिए सभा-संचालकों के लिए यह त्र्यावश्यक हो जाता है कि वे सभा की कार्रवाई के ठीक-ठीक प्रकाशन की त्रोर पूरा ध्यान दें। सभा-संचालकों का यह भी कर्तव्य है कि वे स्थानीय समाचार-पत्रों से त्र्यपने प्रतिनिधि सभा में भेजने के लिए प्रार्थना करें। सामान्यतया सभा के महत्त्व को ध्यान में रखकर संवाद-दाता लोग स्वयं त्र्याप ही त्राते हैं। सभा में सभा-मंच के समीप—सभा-मंच पर नहीं—संवाददातात्रों के लिए स्थान सुरिच्त रखा जाय। संभव हो तो टेक्ल, कुर्सी त्र्यथवा डैस्क का इंतजाम कर देना चाहिए। रात की सभा हो तो प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था हो।

स्थानीय समाचार-पत्र न हों, तो अन्य स्थानों के समाचार-पत्रों के संवाद-दाता प्रायः सभी प्रमुख नगरों में रहते हैं। उन्हें ही निमंत्रण देना चाहिए। यदि कोई भी संवाददाता न हो, तो सभा-संचालकों का कर्तव्य है कि किसी योग्य मनुष्य को चुनकर, उसे सभा का वृत्तांत लिखने के लिए कहें।

संवाददाता जो रिपोर्ट लिखता है, उसमें उसकी श्रपनी प्रवृत्ति, श्रपने समाचार-पत्र की नीति, श्रपने साथ किये गए व्यवहार श्रादि की दृष्टि मुख्य रूप से काम करती है। उन्हों के श्राधार पर वह टिप्पिएयाँ लिखता है। इसीलिए सभा की सच्ची जानकारी के लिए सभा-संचालकों को श्रपना श्रादमी रखना चाहिए। बहुत बार इस बात पर वाद-विवाद होने लगता है कि सभा में क्या हुआ श्रीर किस प्रकार हुआ। इसलिए जो भी जिस प्रकार हुआ उसको श्रंकित करने वाले व्यक्ति की श्रावश्यकता पड़ जाती है। संवाददाता के श्रमाव में इस व्यक्ति के बृत्तान्त के श्राधार पर श्रधिकृत रिपोर्ट तैयार करके, जिस समाचार-पत्र में श्रावश्यक जान पड़े, प्रकाशन के लिए भेज देनी चाहिए। इस श्रधिकृत रिपोर्ट में मंजूर किये गए प्रस्ताव का तथा उस पर हुई बहस का कुछ और श्रंश श्रावश्यक है। श्रधिकृत रिपोर्ट जब तैयार हो जाय, तब उसे श्रध्यत्त को पहले दिखला देना ठीक है और तत्मश्चात् उसे छुपने के लिए भेज जाय।

सभा के संचालकों का कर्तव्य है कि वे संवाददातात्रों के लिए पूर्ण सुविधा प्रदान करें। समभ्रदार 'वाददाता प्रवन्धकों की दिक्कतों को पहचानता है। वह यह समभकर काम करता है कि उसका कर्तव्य केवल अपने लिए सुविधा तथा मान-सम्मान की प्राप्ति नहीं है, प्रत्यत सभा का कतान्त सही-सही अपने पत्र को मेजना है। जो बातें सभा में नहीं कही गईं उन्हें बलात ट्रॅंस देना, महत्त्वपूर्ण सदस्यों को छोड़ देना, बहस की ख्रिपेचा ख्रान्य वातों को ही बढा-चढाकर लिखना, गंभीर वस्तु को एक तरफ रखकर किन्हीं चद्र तथा हास्यास्पद बात को ही अधिक महत्त्व देना आदि बात, भले ही रिपोर्ट के भीतर चटपटापन ला देती हों, पर उससे पाठकों पर कुछ भी ग्रासर नहीं पड़ता। सार्वजिनिक सभात्रों में उपस्थित रहने वाले संवाददाता को यह नहीं भुला देना चाहिए कि वह पहले नागरिक है श्रीर उसके बाद पत्रकार। उत्कृष्ट संवाददाता का कर्तव्य है कि वह सबसे पहले सभा में जो-कुछ हुत्रा हो, उसका सही-सही विवर्ण दे। फिर यदि उसकी इच्छा हो, तो ग्रालग-से-ग्रालग ग्रापना ग्रानुभव एवं श्रपनी राय लिखे । उसका ऐसा करना भी उचित ही सिद्ध होता है । इससे उसकी तथा उसके समाचार-पत्र की ख्याति है। पर किसी भी अवस्था में संवाददाता पर सभा के संचालकगण यह बंधन नहीं लाद सकते कि उसे श्रमुक बात ही श्रीर श्रमुक प्रकार से ही लिखनी है। श्रीर ऐसा करना हित-प्रद भी नहीं।

सार्वजनिक सभा का द्यर्थ है भाषण-स्वातंत्र्य की कमभूमि। भाषण-स्वातंत्र्य के साथ मुद्र ग्र-स्वातंत्र्य का भी उतना ही महत्त्व है। इस स्वातंत्र्य की भी कुछ मर्यादाएँ हैं, पर उन्हें निर्धारित करने का अधिकार सभा के संचा-लकों को नहीं है। सभा-संचालकों को अपने व्यवहार द्वारा संवाददाताओं को परेशान नहीं करना चाहिए। उन्हें ऋपने विश्वास में लेकर तथा उनसे सहयोग करते हुए, ऋपनी सभा की कार्रवाई को, ऋधिक-से-ऋधिक प्रकाश में लाने का यत्न करना होता है। संवाददातात्रों के बीच में किसी प्रकार से हस्तच्चेप करना ठीक नहीं। मंजूर हुए प्रस्ताव की ऋधिकृत प्रतियाँ सबको देनी चाहिएँ। वक्तात्रों की जानकारी भी करवा देना ठीक है श्रीर ऐसा करते समय निष्पत्त रहना जरूरी है। संवाददाता भले ही वक्तात्रों में भेद करें। किसका कितना भाषण देना है, उसका कौन-सा ग्रांश देना है, किसको कितना प्रकाशन देना है, यह सब संवाददाता को स्वयं ही निर्धारित करना होता है। समा-संचालकों को इतनी तो उम्मीद श्रवश्य रहती है कि सभा की कार्रवाई, प्रस्ताव तथा बहस-मुबाहिसे त्र्यादि की सही रिपोर्ट छपे। इस उम्मीद की पूर्ति के लिए पत्र-प्रतिनिधियों के साथ त्रावश्यक सहयोग करना चाहिए। संवाददाता को यह सदैव ऋपने ध्यान में रखना चाहिए कि समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाला संवाद सत्य तथा संत्रलित हो । ग्रसभ्य, ग्रपमानकारक एवं बदनामी फैलाने वाला न हो।

पुलिस-संवाददाता—सार्वजनिक सभा में जहाँ त्राम जनता को ऋथवा जनता के एक भाग को ऋनियन्त्रित रूप में, किसी मर्यादा में उपस्थित रहने का ऋथवा प्रवेश प्राप्त करने का ऋषिकार है; वहाँ पुलिस-संवाददाताऋों को केवल पुलिस-संवाददाता के नाम पर मना नहीं किया जा सकता। मान लीजिए, कि पूना के समस्त हिन्दुः की सभा है और पुलिस संवाददाता भी हिन्दू है, तो ऋाप उसे सभा में उपस्थित रहने से रोक नहीं सकते।

जहाँ रा.र्यजनिक सभा के नाते अन्य संवाददाताओं को आने दिया जाता है, वहाँ पुलिस-संवाददाताओं को भी आने का अधिकार है। सभा-संचालकों पर कान्नी तौर से इस बात का बंधन नहीं रहता कि वे उनके लिए कोई खास इंतजाम रखें। सभा-प्रतिबंधक कान्न के अधीन आज्ञा लेकर की जाने वाली सभा में, पुलिस-संवाददाताओं को मजिस्ट्रेट की आज्ञानुसार उपस्थित रहने का अधिकार है। उसी तरह पुलिस-एक्ट के अधीन बनाए गए नियम के अनुसार पुलिस-संवाहदाता सार्वजनिक सभा में उपस्थित रह सकता है। व्यवस्था के लिए

स्नाने वाले पुलिस वालों को निःशुल्क प्रवेश-पत्र देने का नियम है। इस प्रकार का बंधन पुलिस-संवाददाता के लिए नहीं है। इतनी बात स्रवश्य है कि यदि स्नन्य संवाददातास्रों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया हो तो इनको भी निःशुल्क प्रवेश-पत्र देने में कोई त्रापित नहीं। स्नन्य संवाददातास्रों के साथ पुलिस संवाददातास्रों के लिए भी सभा के संचालक यदि उचित प्रवन्ध कर दें, तो उसमें कोई नुकसान स्रथवा स्रपमान की बात नहीं। सभा का उद्देश्य यदि यह हो कि सभा में होने वाला सारा काम-काज, सारे प्रस्ताव, सारी चर्चा सरकार को विदित हो जाय, तो सरकारी संवाददातास्रों की योग्य व्यवस्था कर देने से सभा के संचालकों का स्रपना स्वार्थ ही सिद्ध होता है।

सभा-संचालक—सार्वजनिक सभा त्रायोजित करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है तथापि त्रायोजकों पर एक विशेष प्रकार की जिम्मेदारी रहती है। जो लोग सभा का त्रायोजन करते हैं; उन्हें सभा-संचालक कहा जाता है। सभा-संचालक वनने से उन्हें किन्हीं विशेष कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। किन्हीं विशेष जिम्मेदारियों को निभाना होता है। कुळ विशेष प्रकार के अधिकार भी उन्हें प्राप्त होते हैं। उन सबका स्थूल रूप से हम यहाँ विचार कर रहे हैं:—

- (१) सभा का सारा काम-काज व्यवस्थित रूप से हो तथा सभा शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो जाय। इसके लिए सभा का सारा काम योजना-पूर्वक होना चाहिए। सभा-संचालकों का कर्तव्य है कि सभा का विज्ञापन छुपाने से पूर्व सब एक जगह मिलें। कोई एक संगठन, व्यवस्थापक-मएडल, सभिति छादि का निर्माण करें। यदि सभा किसी संस्था के तत्त्वावधान में होने वाली हो तो यह सवाल पैदा ही नहीं होता। कार्य की सुविधा की दृष्टि से इस मएडल का एक निरीक्षक हो जो छपनी जिम्मेदारी को भली-भाँति समभता हो तथा उसका स्वभाव पर्याप्त गंभीर हो।
- (२) व्यवस्थापक-मण्डल को एक निमन्त्रण्-पत्र तेयार करना चाहिए। जिसमें सभा की तारील, समय, स्थान तथा विपय ग्रादि का उल्लेख हो। कुछ श्रविध रखकर उसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करवायँ। उपर्युक्त किसी भी वस्तु के बारे में किसी प्रकार का ग्राच्येप न ग्राने पाय, इस बात का पूरा खयाल रखें। सभा के खर्च के बारे में व्यवस्था निश्चित हो जानी चाहिए। सामान्यतः यह व्यवस्था पारस्परिक चंदे से, सार्वजनिक टिकटों की बिक्री से ग्रथवा दान द्वारा की जाती है। टिकट रखा गया हो तो सार्वजनिक स्वना में ग्रथवा निमन्त्रण्-पत्र में उसका स्पष्ट उल्लेख ग्रवश्य किया जाय।

१. डि॰ पो॰ ए॰ घारा ४७

- (३) कानून के अनुसार अथवा स्थानीय पुलिस के नियम के अनुसार सभा करने के लिए आजा लेना आवश्यक हो, तो वह पहले ही ले लेनी चाहिए। आजा लेने से पूर्व सभा की सूचना प्रकाशित न हो। पुलिस को सूचना भर देने का नियम हो, तो नियमानुसार सूचना दे दें और वह भी लिखित रूप में दें। ऐसा करने से आगे चलकर कष्ट नहीं होता।
  - (४) सभा-स्थान वैयक्तिक हो तो उसके मालिक से अथवा उस जगह के व्यवस्थापकों से पहले ही लिखित रूप में आज्ञा ले लें। विषय तथा समय का उल्लेख करके अनुमित प्राप्त करने से पीछे चलकर कटुता उत्पन्न नहीं होती। जगह का किराया तथा कुछ नुकसान हो जाय तो उसके हरजाने की सारी जिम्मेदारी समा-संचालकों की है। जिस व्यक्ति ने अनुमित प्राप्त की है अथवा जिसके नाम पर अनुमित मिली है, वह कानून की दृष्टि से भले ही व्यक्तिशः जिम्मेदार सावित हो, तथापि वस्तुतः वह जिम्मेदारी सभा के संचालकों की होती है। स्थान यदि सार्वजनिक हो और स्यानीय म्युनिसिपैलिटी अथवा स्थानीय अधिकारियों की अनुमित उस स्थान के उपयोग के लिए आवश्यक हो, तो वह पहले ही ले लेनी चाहिए।
- (५) सभा के स्वरूप को ध्यान में रखकर सभा का स्थान निश्चित हो। सभा में उपस्थित रहने के लिए प्रवेश-पत्र का त्राथवा टिकटों का इंतजाम हो, तो उसके सम्बन्ध में जनता को पहले ही से सूचना दे दें। यह भी सूचित कर दें कि वह पैसे देकर अथवा बिना मल्य किस जगह मिल सकता है। सभा के समय ही यह बिक्री होने वाली हो तो पत्रिका अथवा टिकट देने की व्यवस्था सभा-स्थान के प्रवेश-द्वार से कुछ दूरी पर की जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होने पर भीड़-भाड़ ऋौर धक्का-मुक्की की कोई गुञ्जाइश नहीं रह जाती । सभा-स्थान में लोगों के बैठने की समन्त्रित व्यवस्था करें। बैठने की दृष्टि से आवश्यक विभाजन भी हो । स्थान-निर्देशन तथा ऋाने-जाने के मार्गों का निर्देशन करने वाले स्वयं-सेवक ड्यूटी पर नियत हों। स्त्रियों, पत्रकारों तथा विशेष निमन्त्रितों के लिए खास इंतजाम किया जाना अपनेक दृष्टियों से लाभ-प्रद होता है। सभा-मंच सभा-स्थान के त्रानुरूप होना चाहिए। उसके बनाने में यदि स्थानीय संस्थात्रों अयथवा अधिकारियों का सहयोग आवश्यक हो, तो वह पहले ही ले लें। यदि उसके लिए किराया देने की जरूरत हो तो पहले ही दे छोड़ें। रोशनी, लाउड-स्पीकर त्र्यादि की व्यवस्था भी ठीक समय पर हो जाय। त्र्यंधेरा हो जाने पर रोशनी का इन्तजाम करना, सभा चालू रहते समय खंभों त्रादि का गाड़ना, अप्रथवा सभा का समय हो जाने पर भी लाउड स्पीकरों का प्रबन्ध करना आदि

बातें सभा के संयोजकों की प्रवन्ध-पटुता का परिचय नहीं देतीं।

- (६) ग्रन्थन्त के बारे में पहले ही से सब-कुछ तय हो जाना त्रावश्यक है। समय पर उसके उपस्थित रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए। कार्यक्रम-पत्रिका, प्रस्तावों के मसविदे, तथा वकात्रों की योजना त्रादि भी निश्चित हो। नियोजित वक्ता भी उपस्थित रहें। वक्तात्रों के बैठने का प्रवन्ध सभा-मंच पर या उसके निकट ही कहीं हो।
- (७) ऋष्यत्त की मेज पर काग़ज, स्याही ऋथवा पैन्सिल, घंटी,घड़ी, कार्य-कम तथा प्रस्तावों के मसविदे ऋादि रख दें। एक स्वयंसेवक ऋष्यत्त के पास हमेशा रहना चाहिए।
- (८) सभा में व्यवस्था रखने के लिए भरपूर संख्या में स्वयंसेवक प्रस्तुत रहें। सभा ग्रारम्भ होने से पहले उन्हें काम की रूप-रेखा बता देना उचित हैं। कुछ स्वयंसेवक ग्रलग से खास तौर पर रहने चाहिएं तथा किसी ग्रासाधारण एवं ग्राप्ता परिस्थित के उत्पन्न हो जाने पर, शान्ति की रच्चा के लिए, ग्रानुशासन का भंग एवं स्कावटें डालने वाले व्यक्तियों को, सभापित के ग्रादेश देते ही सभा-स्थल से वाहर करने के लिए उनका उपयोग करना चाहिए।
- (६) समा में प्रस्तुत होने वाले कार्य-क्रम से तथा स्थानीय वातावरण से, समा-संचालक वड़ी ब्रासानी से जान सकते हैं कि समा में गड़वड़ी होगी; श्रथवा लोग समा का विरोध करेंगे। कौन-सा गुट विरोध करेगा, स्थानीय उपद्रवी कौन हैं, सभा को भंग करने वाले कौन हैं, वावदूक कौन हैं इत्यादि वातों की कल्पना सामान्यतया सभा के संचालकों को होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से उपरोक्त लोगों में से कौन कहाँ बैठता है, वे भुगड़ बनाकर तो नहीं बैठ रहे हैं, उनके पास लाठी ब्रादि सामान तो नहीं हैं ब्रादि-ब्रादि बातों की बहुत बारीकी से जाँच कर लें। उसी के श्रनुसार स्वयंसेवकों का इन्तजाम करें। श्रनुशासनहीन विरोध करने से यहाँ काम नहीं चलेगा, तत्काल वाहर जाना पड़ेगा। सभा की ऐसी सर्वाङ्गीण व्यवस्था देखकर विरोधियों को सहसा सिर उठाने का साहस नहीं होगा।
- (१०) सराक्त, अनुशासित, नम्र किन्तु दृढ़ निश्चयी, वाद-विवाद-रिहत तथा प्रस्तुत स्वयंसेवकों का चुनाव करना चाहिए। सभा आरम्भ होने से पूर्व सभा की व्यवस्था के बारे में उन्हें ठीक से समभा देना आवश्यक है।
- (११) समा में शान्ति ग्रोर सुव्यवस्था रखने का उत्तरदायित्व सभा के संचालकों पर तथा समा के ग्रध्यन्त पर है। समा संचालन करते समय ग्रध्यन्त जो कुछ कहे उसे सब समासद्ध्यान से सुनें। उसी प्रकार सभा के संयोजक भी

श्रध्यत्त की बात भी ध्यान से सुनें तथा उसके कथनानुसार व्यवस्था रखें। उसके आदेश देते ही अनुशासन के विरुद्ध आचरण करने वालों को तथा सभा में बाधा उपस्थित करने वालों को निकालकर बाहर कर दें। इन व्यक्तियों ने टिकट लेकर अन्दर प्रवेश किया हो, तो भी उन्हें बाहर निकालने का अधिकार अध्यत्त को है। इस काम में आवश्यकता से अधिक शक्ति का उपयोग न किया गया हो तो कानूनी रीति से अध्यत्त या सभा-संचालकों के ऊपर किसी प्रकार की भी जिम्मेदारी नहीं आ सकती। टिकट खरीदने-मात्र से किसी को अशिष्ट अथवा अभद्रोचित व्यवहार करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता।

- (१२) समा में हुल्लड़वाजी मच जाय श्रथवा ऐसा होने की पूर्ण सम्भावना हो जाय, तो शान्ति-स्थापना के लिए समा-स्थान को खाली करवाना समा-संचालकों का काम है, लेकिन यदि शान्ति मंग हो गई हो, दंगा होने लगे, श्रथवा होने की सम्भावना वढ़ गई हो, तो उस श्रवस्था में पुलिस का हस्तचेप उचित है। उस श्रवस्था में समा के संयोजक पुलिस से उचित सहयोग करें तो उसमें कोई बुराई नहीं। श्रोता, वक्ता श्रादि सवको संरच् मिलना चाहिए श्रोर वे लोग जब तक सभा-स्थान में हों तब तक इस बात की जिम्मेदारी सभा के संचालकों पर है। सभा के श्रारम्भ होने से लेकर सभा के विसर्जित होने तक इस जिम्मेदारी की काल-मर्यादा है।
- (१३) सभा-संचालकों को यह कहने का श्रिधिकार है कि उनके बनाए हुए कार्य-कम के श्रिनुसार काम हो। उनके द्वारा नियुक्त सभापित को सभा मंजूर करे। उनके द्वारा तैयार किये गए प्रस्ताव पहले सभा के सामने लाए जायँ। उनके द्वारा योजित वक्ताश्रों को पहले मौका दिया जाय। साधारणत्या होता भी ऐसा ही है। तथापि सार्वजनिक सभा इस बारे में पूर्ण स्वतन्त्र है कि वह श्रध्यन्त का, प्रस्ताबों का, काम-काज की नीति का तथा काम के समय श्रादि का निर्ण्य करे। इस श्रिधिकार के सम्बन्ध में कुछ प्रचलन तथा कुछ नियम निश्चित हैं, जिनकी ऊहापोह हम यथास्थान करेंगे।
- (१४) सभा की व्यवस्था रखने तथा प्रवेश-शुल्क नियत करने का सभा-संचालकों को ऋषिकार है। सभा-संचालकों को सभा स्थिगित करने का ऋथवा बन्द करने का ऋषिकार नहीं है। सभा के ऋगरम्भ हो जाने के पश्चात् भले ही ऋगुपयुक्त ऋव्यक्त निर्वाचित हुऋग हो, ऋथवा ऋप्रिय प्रस्ताव मंजूर किये गए हों, पर सभा के संचालकों ऋथवा ऋन्य किसी को सभा के स्थिगित करने का ऋथवा बन्द करने का ऋषिकार नहीं है। सभा या तो तब समाप्त होती है जब सभा का काम पूरा हो जाय या फिर तब समाप्त होती है, जब सभा ने स्व

अपनी सम्मित से पहले ही सभा को समाप्त कर दिया हो। सभा के आरम्भ हो जाने के पश्चात् दंगा हो गया अथवा शान्तिपूर्वक काम करना असम्भव हो गया, तो उस अवस्था में अध्यक्त को अथवा पुलिस को सभा बन्द करने का अधिकार है। सभा के आरम्भ होने से पूर्व ही दंगा हो गया या वहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई, या किसी अन्य कारण से सभा का आरम्भ करना असम्भव हो गया, तो उस अवस्था में सभा-संचालकों को सभा को रह करने का अधिकार है। इस परिस्थित में सभा के संयोजक सिर्फ इतना स्चित कर सकते हैं कि सभा अमुक जगह तथा अमुक समय पर होगी। पर वे यह नहीं कह सकते कि सभा हमने स्थिति कर दी है। आरम्भ हुई हुई मभा को स्थिति किया जा सकता है यदि उसी समय तारीख और स्थान की स्वना दे दी गई हो। इसके लिए किर से सार्वजनिक निमन्त्रण भेजने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यदि केवल सभा के स्थिति किया गया हो, तो उस अवस्था में पुनः सार्वजनिक निमन्त्रण भेजना आवस्था में पुनः सार्वजनिक निमन्त्रण भेजना आवस्था हो जायगा।

## सभा-नियमन एवं संचालन

सार्वजनिक सभात्रों को त्राजकल विशेष महत्त्व दिया जाता है, त्रातः उसके सम्बन्ध में पिछले प्रकरण में हमने त्र्यावश्यक विस्तार के साथ विचार किया है। समाज में राजकीय, सामाजिक, ग्रार्थिक तथा क्रीड़ा-विषयक ग्रानेक तरह की संस्थाएँ होती हैं। जहाँ संघ-स्वातन्त्र्य हो वहाँ उनकी संख्या तथा उनका विस्तार श्रिधिक रहता है। भाषण्-स्वातन्त्र्य के ग्रिधिकार का स्वरूप ही सभा-स्वातन्त्र्य है। एक स्थान पर एकत्र होना, वक्ता का भाषण सुनना, बहस करना ऋदि सब बातों का उसमें समावेश होता है। सभा में भाग लेने के लिए जो लोग त्राते हैं, उनका त्राना ही यह त्रार्थ रखता है कि वहाँ त्राने वालों का समान हित होता है। स्त्रीर कुछ न हो, इतना तो स्त्रवश्य है कि उस समय भाषण देने वाले वक्ता का भाषण सुनने की समान इच्छा रखते हैं। यदि इस हित-साम्य की सीमा निर्धारित करनी हो, तो सभा के आरम्भ होने से लेकर अन्त तक का काल निर्धा-रित किया जा सकता है। प्रायः ऐसा होता है कि जब सभा आरम्भ होती है तो चार श्रादमी श्राते हैं श्रीर सभा में श्राकर बैठ जाते हैं। सभा समाप्त हुई कि जो जिधर से ऋाया था वह उधर ही चला जाता है। जिस प्रकार एक स्थान पर भाषण सुनने का अधिकार लोगों को प्राप्त है. उसी प्रकार एक स्थान पर एकत्र होकर किसी कार्यके करने का भी मूलभूत ऋधिकार उन्हें प्राप्त है। एक स्थान पर आकर काम करना तथा उसके लिए समा-समिति श्रादि की स्थापना की स्वतन्त्रता, प्रजा-तन्त्रात्मक राज्य-व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। लोगों के अपने मनोगत विचारों को ऋभिव्यक्त करने के लिए भाषण-स्वातन्त्र्य की ऋावश्यकता है। सामुदायिक रूप से त्रात्मोन्नति करने के लिए संघ-स्वातन्त्र्य की त्र्यर्थात् संगठनों के निर्माण करने के स्वातन्त्र्य की त्रावश्यकता भी है। क्योंकि ब्रात्मोननति का जैसा अधिकार व्यक्ति को वैयक्तिक रूप से प्राप्त है, वैसा ही अधिकार सामुदायिक रूपसे भी है। इन स्वतन्त्रताश्चों के ग्राभाव में नागरिकत्व का कुछ ग्रार्थ ही नहीं रह जाता । संघ-स्वातन्त्र्य का ऋर्थ यह है कि एक से ऋधिक ऋादमी एक जगह श्रायँ श्रोर स्थायी रूप से एक संगठन का निर्माण करें तथा उस संगठन के माध्यम द्वारा श्रपना प्रतिदिन का कार्य करें। इस संगठन में श्राने वाले व्यक्ति सभा में श्राने वाले व्यक्तियों की भाँ ति तात्कालिक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होते, प्रत्युत उनमें स्थिरता होती है। उनका हित साम्य च्रिणिक न होकर श्रिषिक काल तक रहने वाला होता है।

संघ-स्वातन्त्र्य का ऋधिकार चाहे संविधान द्वारा मंजूर किया गया हो, या प्रचलित रीति के अनुसार मौजूदा कानून के द्वारा उसकी सीमा निर्धारित की गई हो, त्र्याज के संसार में वह एक प्रभावशाली त्र्यधिकार बन गया है। समुदाय बनाकर रहते की मनुष्यों की एक नैसर्गिक मनोवृत्ति है। मनुष्य अपने से भिन्न मनुष्य में प्रवृत्तिगत साधर्म्य को देखा करता है। समान ग्राभिरुचि के, समान कला-वृत्ति के तथा समान ध्येय रखने वाले व्यक्ति स्वभावतः एक दूसरे के समीप त्राना चाहते हैं। इस प्रकार संगठित होकर, समुदाय का रूप धारण करने में, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के लिए अधिक दोत्र उपलब्ध किया करता है। श्रपने ब्यक्तित्व का विकास वह करना चाहता है। व्यक्ति की विधायक शक्ति के लिए संगठन एक उत्कृष्ट चेत्र है। जिस कार्य को अकेला आदमी नहीं कर सकता, उसे संघ-शक्ति के बल पर, संघ को माध्यम बनाकर, किया जा सकता है। किसी वस्तु के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति ग्रापनी नीति का प्रचार करे, कोई प्रानी अथवा प्रतिष्टित संस्था अपनी नीति का प्रकाशन करे, तो इन दोनों के बीच जो ग्रन्तर है वह स्पष्ट ही है। ग्राज की दुनिया में संगठन-शक्ति, सामाजिक जीवन का एक ग्रविभाज्य ग्रङ्ज बन गई है। वच्चों के संघ से लेकर सेवा-निवृत्तों के संघ तक जीवन के सभी पड़ावों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है। वेकारों के संगठन से लेकर मिल-मालिकों के संघों तक में यही प्रवृत्ति काम करती दीखती है। मज़दूर-संघ, मालिक-संघ, विद्यार्थी-संघ, शिद्धक संघ, सनातन धर्म, ऋार्य-समाज, व्यापारी-संघ, माहक-संघ, क्रीड़ा-संघ, अध्यात्म-मएडल आदि में तात्पर्य यह कि सामाजिक जीवन के सभी चेत्रों में यह प्रवृत्ति काम करती दिखाई देगी। संव, संस्था, पद्म अथवा मण्डल आदि कोई क्रिक संगठन नहीं हैं। अतः उनका संविधान होता है, उनके नियम रहते हैं श्रीर उनके श्रनुसार काम चलाना होता है। कार्य का स्वरूप कुछ भी नयों न हो, उसके लिए पहले विचार-विनिमय, प्रस्तावों का निर्माण तथा नीति का निर्धारण त्रादि होना त्रावश्यक रहता है । विचार-विनिमय तथा बहुस ऋादि का माध्यम है सभा । ऋतः प्रत्येक संस्था के सभा विषयक नियम बने हुए होते हैं। कुछ संस्थाएँ दर्ज हुए विना काम नहीं कर सकतीं। कुछ संस्थास्रों का श्रास्तित्व कानून द्वारा निर्मित होता है। फिर भी संस्था का रूप कैसा भी क्यों न

हो पर उसका काम नियम-बद्ध होना चाहिए। उसके व्यवहार में स्थिरता होनी चाहिए। इस करण में सभा नियमन तथा सभा-संचालन पर विचार करना है। यहाँ प्रतिपादित तन्त्रों को उन संस्थाओं पर लागू करना उचित होगा जिनके संविधान में आवश्यक नियमों का अभाव है अथवा वे नियम अपूर्ण हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक सभा-तन्त्र का विचार करते समय जिन बातों का विवरण दिया गया है, वे बातें तारतम्य से सब सभाओं के लिए लागू होती हैं। उसी प्रकार यहाँ हमने जिन बातों का विचार किया है उनका भी उपयोग तारतम्यपूर्वक सार्वजनिक सभाओं के लिए किया जाय, तो कोई आपित की बात न होगी।

सभासद्—संस्था का सभासद् उसके संविधान के अनुसार बनाया जा सकता है। सभासद् कौन हो, इस बात का उल्लेख प्रत्येक संस्था के संविधान में किया हुआ होता है। चंदा देकर, निर्धाचित होकर, हिस्से खरीदकर, विशेष पद हासिल करके, विशेष ध्येय स्वीकार करके अथवा जो योग्यता और पात्रता सभा की सदस्यता के लिए निर्धारित कीगई हो, उसे पूर्ण करके कोई भी व्यक्ति सभासद् बन सकता है। वह संस्था उन सबकी होती है जो संविधान के अनुसार उसके सभासद् बने होते हैं।

साधारण सभा—(जनरल वॉडी) संस्था के सब सभासदों का जो संगठन-होता है उसे सब श्रिधकार होते हैं। वह संस्था के कामों के सम्बन्ध में सर्वसचा सम्पन्न होती है। सब सभासदों से मिलकर बनने वाले संगठन को साधारण-सभा कहा जाता है। इस साधारण-सभा में, संस्था के सब कामों के बारे में, श्रान्तिम निर्णय किया जाता है तथा सर्व-सामान्य नीतियों का निर्धारण हुआ करता है। संस्था के मौलिक स्वरूप की बातों में परिवर्तन करने का अधिकार साधारण सभा को होता है। साधारण सभा की बैठक में उपस्थित होकर उसमें भाग लेने का अधिकार प्रत्येक सभासद् को है।

प्रवन्ध-सिमिति—( मैनेजिंग कमेटी ) साधारण सभा के सदस्यों की संख्या हजारों तक हो सकती है, पर इतने सारे सभासद् बार-बार एक जगह पर जमा होकर, संस्था के दैनिक काम को नहीं देख सकते। संस्था का दैनिक कार्य करने के लिए थोड़े से सभासदों की एक प्रवन्ध-सिमिति निश्चित काल के लिए चुनी जाती है। संविधान में कोई नियम बना हुन्ना हो, तो उस नियम के अनुसार सत्ता-सम्पन्न व्यक्तियों की त्रोर से, उसकी नियुक्ति की जाती है। दैनिक कार्य के लिए साधारण सभा की नीति तथा निर्ण्यों को कार्यान्वित करने के लिए कुल्ल थोड़ से तथा चुने हुए व्यक्तियों का निर्वाचन ग्रथवा नियुक्ति न हो तो संस्था का काम व्यवस्थित रूप से नहीं

चल सकता। इस प्रवन्ध-समिति के व्यवस्थापक-मंडल, व्यवस्थापिका-समिति अथवा संचालक-मंडल आदि अनेक नाम हैं। इस समिति के हाथ में संस्था के संविधान के अनुसार काम दिये जाते हैं। इस समिति के अधिकार साधारण सभा के अधिकारों की अपेद्धा कम तथा सीमित रहते हैं।

सिमिति—( कमेटी ) कोई संस्था अथवा सार्वजनिक समा, सर्वसाधारण कामों के लिए एक या एकाधिक व्यक्तियों की नियुक्ति अथवा निर्वाचन करके, उनके हाथ में वह काम सौंप देती है। इस प्रकार की नियुक्ति अथवा निर्वाचित व्यक्तियों को मिलाकर एक समिति बनती है। समिति को उतने अधिकार प्राप्त होते हैं, जितने उसे प्रदान किये गए हों। सामान्यतः समिति के निर्ण्य सिफारिश के रूप में होते हैं। उनके लिए उन लोगों की मंजरी की आवश्यकता रहती है, जिन्होंने उक्त समिति का निर्माण किया है।

विषय-निर्वाचिनी-सिमिति—(सिलेक्ट कमेटी) किन्हीं विशेष कामों के लिए ही जिस सिमिति की नियुक्ति अथवा निर्वाचन किया जाता है उसे विषय-निर्वाचिनी-सिमिति कहते हैं, श्रीर उस विशेष प्रयोजन के समाप्त होते ही वह भी समाप्त हो जाती है।

स्थायी सिमिति—( स्टैंडिंग कमेटी ) जब-जब कोई खास विषय श्रथवा कोई प्रश्न उपस्थित हो, तब-तब उसपर विचार करने तथा उसके बारे में श्रावश्यक सिफारिशों करने के लिए श्रथवा नियमानुसार श्रन्य उपायों से श्रांतिम निर्ण्य देने के लिए जिस सिमिति का निर्माण होता है उसे स्थायी सिमिति कहते हैं। उसके कार्य-काल का निश्चय वह संस्था श्रथवा वह संगठन करता है जिसके द्वारा उस सिमित का निर्माण होता है।

संयोजक-समिति—(को-म्रार्डिनेटिंग कमेटी) एकाध विषय के म्रानेक ग्रंग रहते हैं। उन पर विचार करने का उत्तरदायित्व समितियों को सांपा हुम्रा होता है। उन सब के निर्ण्यों में साम्य स्थापित करने, उनका समन्वय करने, उन्हें न्यूनाधिक करके स्त्रबद्ध करने ग्रादि का काम करने वाली समिति को संयो-जक-समिति कहते हैं।

विशेषज्ञ-समिति—( कमेटी त्रॉफ एक्सपर्ट्स ) किसी विशेष प्रश्न के संबंध में जो लोग विशेष जानकार होते हैं, उनकी समिति को विशेषज्ञ-समिति कहते हैं।

संरत्त्रण-समिति—(स्टियरिंग कमेटी) समय-समय पर संस्था के सामने जो श्रमेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं उन्हें दूर करके सावधानी के साथ निर्धा- रित कार्य को पूर्ण करने वाले लोगों की जो समिति होती है, उसे संरच्चण-समिति कहते हैं।

उप-समिति — (सब-कमेटी) साधारण समिति द्वारा बनाई गई समिति को उप-समिति कहते हैं। साधारण समिति के समाप्त होते ही उपसमितियाँ भी समाप्त हो जाती हैं। उसे उतने ही अधिकार रहते हैं जितने अधिकार उसे दिये गए हों।

किसी भी संस्था को सभा द्वारा जो काम करना होता है, उसके लिए नियमों का होना त्रावश्यक है। संस्था के नियमों में सामान्यतः इस बात के नियम रहते हैं कि महासभा में कार्य किस प्रकार हो। पर त्र्यनेक बार भिन्न-भिन्न काम, भिन्न-भिन्न समितियों के त्रधीन होते हैं। वहाँ इस बात का उल्लेख नहीं रहता कि किस पद्धित से काम होना चाहिए। त्रातः समितियों में काम किस प्रकार किया जाता है, इस पर भी इस प्रकरण में विचार किया गया है। मोटे तौर पर समितियों के प्रकार हमने ऊपर बता ही दिए हैं। उनका स्वरूप, उनका कार्य तथा काल-मर्यादा किसी भी प्रकार की क्यों न हो, पर उनमें होने वाले विचार-विनिमय तथा बहस पर नियंत्रण त्र्यादि सभी नियमबद्ध होने जरूरी हैं।

बहुमत का महत्त्व सिमिति हो, महासभा हो अथवा विराट् सार्वजनिक सभा, उसमें बहुमत का प्राधान्य होता है। बहुमत का सिद्धान्त एक मौलिक सिद्धान्त है। विशिष्ट विषय अथवा प्रश्न के निर्ण्य के लिए केवल बहमत को पर्याप्त न मानकर, विशिष्ट अनुपात में बहमत को निर्णयात्मक मानने का नियम. किन्हीं-किन्हीं संस्थात्रों के संविधान में रहा करता है। संविधान के अनुसार परिवर्तन करना हो तो तीन-चौथाई बहुमत होना चाहिए। यदि पूँजी बढाने के विषय में बात चल रही हो तो बहुमत एक विशिष्ट अनुपात में होना चाहिए। केवल बहुमत का अर्थ इक्यावन प्रतिशंत के विरुद्ध ४६ प्रतिशत मानने से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था भी हो सकती है, तथापि सभा का निर्ण्य बहुमत का निर्ण्य ही माना जाता है। अल्पमत का निर्याय नहीं माना जाता । विचार-विनिमय के द्वारा अथवा बहस द्वारा कार्य किये जाने पर यदि वह सर्व-सम्मति से न होता हो, तो उसे बहुमत से ही होना चाहिए। निर्ण्य बहुमत द्वारा ही किये जाते हैं। एक व्यक्ति कहे त्रीर सब लोग उसे सनें, यह श्रिधनायक-तन्त्रीय पद्धति सभा-शास्त्र के नियमों के विरुद्ध है। सभा का ऋर्थ यह है कि सब लोग एकत्र हों, विचार करें एवं ऋन्त में बहमत से जो निर्णय मान्य हो उसे सभा का सामुदायिक निर्णय मानकर मंजूर कर

लिया जाय। अपने विचारों द्वारा दूसरों को अपने अनुकूल बनाकर तथा विषय-वस्तु का बोध कराकर, उनके मत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। यही सभा की पार्श्व-भूमि है। बहुमत के आधार पर ही सभा की इमारत खड़ी है। इस कारण सभा द्वारा किये गए निर्णयों में जब तक कोई गैर-कान्नी बात न हो, तब तक न्यायालय उनमें हस्तत्त्वेप नहीं करता।

सभा—नियमानुसार निश्चित विषय का विचार करने के लिए एकत्र हुए सभासदों का नाम ही सभा है।

वैध सभा—(वैलिड मीटिंग) निम्न वातों के अभाव में संस्था की कोई भी सभा वैध नहीं हो सकती—

- (१) सभा में जिन्हें उपस्थित रहने का ऋधिकार है उन्हें उचित रूप से स्चना पहुँच जानी चाहिए।
- (२) सभा उचित ढंग से संगठित हो श्रीर उसमें एक नियंत्रणकर्त्ता सभापति भी हो । जिसका उचित रीति से निर्वाचन श्रथवा नियुक्ति हो चुकी हो ।
  - (३) जन-संख्या नियमानुसार उपस्थित रहनी चाहिए।
- (४) उस संस्था के नियम के अनुसार सभा आयोजित हो, अर्थात् नोटिस, स्थान, समय, विषय इत्यादि के सम्बन्ध में जो नियम बने हुए हों, उनके अनुसार उसे होना चाहिए। बहुसंख्यक सभासदों की सुविधा की दृष्टि से वह अभीष्ट स्थान पर और अभीष्ट समय पर होनी चाहिए। अन्यथा इसका यह अर्थ लिया जा सकता है कि उपस्थित रहने का अधिकार रहने पर भी, जान-बूभकर उपस्थित रहना असम्भव बनाया जा रहा है और यह उचित नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो वह सभा वैध नहीं कही जा सकती।

सभा की सूचना—सभा की सूचना सभा में भाग लेने का श्रिधकार जिन्हें प्राप्त है ऐसे प्रत्येक सभासद को ठीक समय पर मिल जानी चाहिए । योग्य रीति से यदि वह भेजी गई हो अथवा नियमानुसार प्रकाशित की गई हो तो वह प्रस्पेक सभासद को पहुँच गई है ऐसा मान लेना चाहिए। सभासद्का स्थायी पता लिखकर यदि डाक द्वारा भेज दी गई हो, तो वह उस तक पहुँच गई है ऐसा कान्न भी मानता है। नियम के अन्दर किसी विशेष समाचार-पत्र में सूचना प्रकाशित करने का निर्देश हो, या यह निर्देश हो कि किसी भी समाचार-पत्र में सूचना श्रवश्य प्रकाशित की जानी चाहिए और उसके अनुसार वह सूचना प्रकाशित हो गई हो, तो भी यह मान लेना चाहिए कि वह सब तक पहुँच गई है।

नियम में यदि ऐसा निर्देश हो कि इतने दिन पहले सूचना भेजी जाय तो जिस तारीख की वह सूचना हो, अथवा जिस दिन की सभा हो, उस दिन को

छोड़कर दिन गिने जाने चाहिएँ, सात दिन पहले स्वना दी जानी चाहिए, ऐसा यदि नियम हो, तो दोनों दिनों को छोड़कर सात दिनों का अन्तर उसमें होना चाहिए। समासद् यदि सारे देश में अथवा न्ति में फैले हुए हों तो स्वना कुछ अधिक दिन पहले देनी चाहिए।

नियम के अनुसार जिसे नोटिस या सूचना जारी करने का अधिकार हो, उसीको वह जारी करना चाहिए, अन्यथा वह वैध न होगी। यदि नियम हो कि सूचना अमुक पदाधिकारों के नाम से जारी हो, और वह जारी की गई हो किसी क्लर्क के नाम से, तो वह वैध नहीं होगी। अधिकृत व्यक्ति की अनुपरिथित में नोटिस कौन निकाले, इसके बारे में सामान्यतया नियम बने रहते हैं। पर यदि एतद्विषयक कोई नियम बना हुआ न हो और अधिकृत व्यक्ति भी उपरिथत न हो, तो यह मान लिया जाता है कि उसका अधिकार संस्था के अध्यच्च को है। यदि सूचना उसके नाम से अध्या उसकी आज्ञा से जारी की गई हो, तो वह वैध हो मानी जाती है।

सभा के नोटिस में सभा की तारीख, समय, स्थान तथा विषय का स्पष्ट उल्लेख करना श्रावश्यक है। सभा के समद्ध श्राने वाले विषयों का उल्लेख, काम-काजका स्वरूप इतना सुगम श्रोर स्पष्ट होना चाहिए कि वह सामान्य व्यक्ति की समभ में श्रासानी से श्रा सके। यदि कोई खास सभा हो, तो उसके विषय का विवरण नोटिस में श्रिधिक खुलासेवार होना चाहिए। नियम में यदि निर्देश हो कि नोटिस के साथ कार्य-कम भी भेजा जाय तो वह भी भेजें। उसमें भी प्रत्येक वस्तु का उल्लेख इतना स्पष्ट हो कि हर कोई उसे श्रासानी से समभ सके। सभा के सामने श्राने वाले विषयों के बारे में, सभासदों को स्पष्ट रूप-रेखा बता देना, संस्था के कार्यकर्ताश्रों का महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य है। विषय को देखकर श्राय वा न श्राय यह सभासद स्वयं सोच लेते हैं। यदि कार्य-कम के सम्बन्ध में पहले ही से कल्पना हो, तो सदस्यगण उस पर कुछ विचार भी करके श्राते हैं। इससे विचार-विनियय में पर्याप्त सहायता मिलती है।

सभा का स्थान ऐसा चुनना चाहिए तथा समय ऐसा रखना चाहिए जिससे सभा में सब उपस्थित रह सकें। जिन्हें उपस्थित का ऋधिकार प्राप्त है, कम-से-कम उनमें से ऋधिकांश व्यक्ति तो ऋवश्य ही उपस्थित रह सकें। सभा-स्थान में ऐसी व्यवस्था हो कि सभासदों को सुगमता से प्रवेश मिल सके। बैठने का स्थान भी पर्याप्त हो जिससे सभासद् वहाँ सुविधापूर्वक बैठ सकें। ऋधिकार प्राप्त सभासदों को यदि प्रवेश नहीं मिला या बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तो उस ऋवस्था में वह सभा वैध नहीं हो सकेगी। ऋतः सभा के विषय, परिस्थिति, समासदों की संख्या ब्रादि का खयाल करके योग्य समा-स्थान का प्रवन्ध करना ब्रावश्यक है। ब्राधिकांश सभासदों की दृष्टि से सभा का स्थान ब्रोर समय, यदि ब्रासुविधाजनक हो ब्रोर इस प्रकार का हो कि उनका उपस्थित होना ब्रासम्भव हो जाय, तो उस सभा में उस समय जितने भी सभासद् उपस्थित हों ब्रोर सर्व-सम्मित से भी कोई काम क्यों न करें, पर वह कार्रवाई किसी भी ब्रावस्था में वैध नहीं हो सकती।

इसी प्रकार कुछ सभासद् यदि नोटिस न मिलने के कारण उपस्थित न रह सकें, तो उस समय वहाँ पर उपस्थित सभासद् यदि सर्व-सम्मित से भी कोई कार्य करें, उसे भी कान्नी नहीं कहा जा सकता। यदि ऐसी परिस्थिति हो कि कुछ सभासदों को नोटिस मिलने पर भी सभा में उपस्थित रहना सम्भव न हो तो सभा का कार्य इस कारण अनुशासन के विरुद्ध अथवा गैर-कान्नी नहीं होगा कि इन सभासदों को नोटिस नहीं दिया गया। सामान्यतया स्चना के अभाव में सभा वैध नहीं हुआ करती। नियमानुसार नोटिस सब सभासदों को मिलना चाहिए। जब सभासद् उपस्थित हों, नोटिस के बार में कोई शिकायत न हो, ऐसी परिस्थिति में होने वाला सारा काम वैध होता है। क्योंकि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो पाता।

श्रध्यत्त-सामान्यतया संस्था के पदाधिकारी नियमानुसार एक निर्धारित अवधि के लिए ही निर्वाचित अथवा नियुक्त हुआ करते हैं। अध्यक्त और उपाध्यत्व के ऋधिकारों का भी निर्देश नियमों में रहता है। किसी संस्था की ऋोर से हुई सभा का अध्यद्म-पद नियमानुसार ही स्वीकार किया करता है। उसकी त्रानुपस्थिति में उपाध्यन्न यहं स्थान प्रहण करता है । यदि उपाध्यन्न भी ऋनु-परिथत हो, तो उस ग्रावस्था में उपस्थित समासदों द्वारा ग्राध्यन्त का निर्वाचन हुया करता है। जहाँ नियमों में यह निर्देश हो कि सभा के ग्रध्यक्त का पद संस्था के ब्राध्यक को प्रहण करना है तो उस जगह ब्राध्यक की उपस्थित में किसी ब्रान्य व्यक्ति को ग्राध्यक्त नहीं बनाया जा सकता । यदि यह ग्राधिकारी सभा का ग्राध्यक्त बनना पसंद न करे श्रथवा बीच ही में सभा-स्थान का परित्याग करके चला जाय, तो उपस्थित सभासदों को दूसरा अध्यक्त निर्वाचित करने का अधिकार है। सभा ने किसी अन्य व्यक्ति को सभापति चुन लिया और उसके अनंतर वास्तविक अध्यन श्रा गया तो उस समय संकट उपस्थित हो जाया करता है। निर्वाचित श्रम्यत्त ने श्रपना ग्रासन छोड़ने से इन्कार करायगा और वास्तविक श्रम्यत्त ने श्रपने श्रधिकार के लिए श्रामह किया, तो उस श्रवस्था में सभासदों के सामने एक नाजुक स्थिति उपस्थित हो जाती है। जहाँ यह कहकर अपन्य

व्यक्ति-का निर्वाचन किया गया हो कि जब तक अधिकारी अध्यक्त नहीं आ जाता, तभी तक उसे ऋष्यच् पद दिया जा रहा है, तब स्वभावत: यह संकट उपस्थित नहीं होता। जो संस्थाएँ कानून के द्वारा ग्रास्तित्व में त्राई हैं. ऋर्यात् जो विधान के ऋनुसार वनी हैं, उनकी सभार्क्षों में उपरोक्त परिस्थिति के उत्पन्न हो जाने पर, निर्वाचित ग्रध्यत्त को ग्रपना ग्रध्यत्तीय ग्रासन तत्काल छोड़ देना उचित है। सभा में वास्तविक अध्यत्त के उपस्थित रहते हुए उसे अध्यक्त का आसन प्रदान किये बिना सभा का काम वैध नहीं कहा जा सकता । कानून द्वारा त्र्यस्तित्व में त्र्यानेवाली संस्थाएँ-लोकल बोर्ड-नगर-पालिका श्रादि हैं। जो संस्थाएँ कानून द्वारा श्रास्तित्व में नहीं श्राई, फिर चाहे वे रिजस्टर्ड हों या न हों उनकी सभात्रों में यदि उपरोक्त स्थिति पैदा हो जाय. तो उस समय नियमित ग्रध्यन की उपेना करके निर्वाचित ग्रध्यन के नियंत्रण में ऋपा ऋपना काम करे तो उसे गैरकान्नी नहीं कहा जा सकेगा। किसी भी सभा को तात्कालिक ग्राध्यक्त निर्वाचित करना पड़ता है श्रीर सभा को वैसा करने का अधिकार है। अतः नियमित अध्यक्त के आने पर, सभा यदि निर्वाचित अध्यत्न से प्रार्थना करे और वह उसे स्वीकार करके अपना अध्यक्तीय आसन छोड़ दे, तो उसमें सभा के लिए सुविधा हो जाती है। सभी की प्रतिष्ठा बनी रहती है। सभा को इस बात का पूरा हक है कि नियमित श्रध्यत के श्रा जाने पर निर्वाचित श्रध्यत्व से श्रपना श्रासन छोड़ने के लिए कहे तथा इस विषय में प्रस्ताव मंजूर करे। संकट का परिहार विनयपूर्वक हो जाय तो ठीक है। सभा के ग्रध्यत के लिए प्रस्ताव करने की नौबत ग्राना किसी भी ऋवस्था में वांछनीय नहीं है।

संस्था के अध्यत्त का चुनाव जिस सभा में होता है, उस सभा का सभा-पति उम्मीदवार व्यक्ति को नहीं बनना चाहिए। विद्यमान अध्यत्त्व यदि पुनः चुनाव के लिए उम्मीदवार हो तो उसे उक्त सभा का सभापित बनाना उचित नहीं है। अपना आसन रिक्त करके उसे अन्य किसी व्यक्ति को सभापित चुनने के लिए कहना चाहिए। ऐसा करने से चुनाव में अन्याय के लिए गुञ्जाइश नहीं रहती। जिस सभा में सभापित के विरुद्ध निन्दात्मक प्रस्ताव उपस्थित होने वाला न हो, या हो चुका हो, तो अध्यत्त् अपना आसन छोड़ दे। उसे अपने सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करना चाहिए और तब तक के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अध्यत्त्व के आसन पर आरूढ़ होने की प्रार्थना करनी चाहिए। अध्यत्त्व पद पर आसीन रहकर वाद-विवादात्मक एवं वैयक्तिक मामले में ऋौरों के लिए कठिन हो जायगा। दोनों पत्तों को न्याय मिले, इस दृष्टि से सभा किसी को तात्कालिक सभापति चुने। ग्रध्यत्त को ग्रपने विरुद्ध उपस्थित हुए ब्राह्मेपों का उत्तर देने की पूरी छूट है।

श्रध्यत्त का प्रस्ताव — जहाँ नियमित ग्रध्यत्त उपस्थित हो वहाँ ग्रध्यत्त को प्रस्ताव करने की ब्रावश्यकता नहीं। नियम से वह ब्राध्यन्न है ? जहाँ निर्वाचन करना हो. वहाँ उपस्थित सभासदों में से कोई किसी का भी नाम उपस्थित कर सकता है। ''श्रीयत—ग्राज की सभा का ग्रध्यच् पद ग्रहण करें" इस प्रस्ताव के लिए परम्परागत परिपाटी के अनुसार अनुमोदन करने की जरूरत रहती है। परंत यदि संस्था के नियमों में यह न हो कि इस प्रस्ताव के लिए अनुमोदन आवश्यक ही है, तो अनुमोदन के अभाव में वह प्रस्ताव अनुचित नहीं माना जायगा। इसी प्रकार यदि कानून के द्वारा भी अनुमोदन की ज्यावश्यकता न हो तो उस समय भी ज्यनुमोदन के ज्यभाव में प्रस्ताव अवैध नहीं माना जायगा। ऐसे प्रस्ताव करने वाले अथवा अनुमोदन करने वाले को किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस सीमा में रहकर काम करना चाहिए इसका उल्लेख पिछले प्रकरण में किया जा चुका है। सभा के सामने यदि किसी अन्य व्यक्ति का नाम न आय, तो आए हुए नाम को ही सभा के सामने मत-गणना के लिए पेश करके, प्रस्तावक की यह घोषित करना चाहिए कि प्रस्तुत व्यक्ति अध्यद्म पद के लिए निर्वाचित हो गया है। यदि दूसरा नाम यथा-नियम उपस्थित हो तो मत-गण्ना द्वारा उसका निर्णय हो। यह मत-गराना प्रस्तावक या संस्था का कोई पदाधिकारी करे । प्रस्तावक निर्णय की घोषणा करे। पहला नाम यथा-रीति उपस्थित किये जा चुकने के पश्चात दूसरे नाम के लिए बहुत अधिक काल तक सभा को निष्क्रिय रखना उचित नहीं। किसी भी समय दो मिनट से त्र्यधिक प्रतीद्धा करने की त्र्यावश्यकता नहीं। उतने समय में यदि कोई दूसरा नाम नहीं त्राता तो प्रस्तावक को चाहिए कि श्रपना प्रस्ताव मत-गर्गना के लिए सामने लाय श्रीर निर्णय घोषित कर दे। दसरे नाम के न आने पर यदि कोई एकदम यह घोषित कर दे कि निर्विरोध निर्वाचन हो गया है, यद्यपि उसे गैर-कानूनी नहीं कहा जा सकता, तो भी ऐसा करना वांछनीय नहीं है। ऋष्यच सभा का नियंत्रक होता है, सभा के ऊपर ऋपना श्रिधकार चलाता है, श्रितएव उसका निर्वाचन प्रत्यक्त मत-गण्ना द्वारा हो । यह यों. भी वांछनीय है श्रीर वैधानिक दृष्टि से भी निदांव है।

अध्यत्त कैसा हो — सभा का अध्यत्त कैसा हो, इस सम्बन्ध में कुछ निर्देश इम पिछले प्रकरण में कर आए हैं। सार्वजनिक सभा के अध्यत्त की अपेत्ता

संस्था के स्थायी अध्यद्ध और संस्था की सभाओं के अध्यद्ध में कुछ अन्य प्रकार के गुण होने चाहिएँ। सार्वजनिक सभाश्रों के श्रध्यन्न में सभा में शान्ति एवं सुन्यवस्था बनाए रखने के गरा-विशेष का ऋधिक महत्त्व रहता है। सार्वजनिक सभा से भिन्न सभात्रों में ऋष्यच के लिए सभा में होने वाले काम-काज से सम्बन्धित विषयों का ज्ञान होना त्रावश्यक है। ग्रन्छा तो यह है कि उसे सम्पूर्ण ज्ञान रहे। इतना न हो तो जितना भी ज्ञान वह ग्राधिकाधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता हो उतना ज्ञान उसे रहना ही चाहिए । वह धीर-प्रकृति, दढ मति, प्रसन्न वदन श्रीर निर्विष्नतापूर्वक सचार रूप से सभा का संचालन करने की जमता रखता हो । प्रत्येक को अपने अनुकल बना लेने वाली पद्धति एवं अनुशासन में काम करने वाला हो। यह तो होना ही चाहिए परन्त इसके अतिरिक्त जिस पर बहस होने वाली हो, उसके सम्बन्ध में तो जानकारी विशेष मात्रा में होनी चाहिए। क्रोधी, चिड्चिड़ा, किसी का पत्त लेकर काम करने वाला अध्यत्त, सर्वथा ऋयोग्य है। जिसे पद्धति के ऋनुसार काम करना नहीं ऋाता या कहना चाहिए आदत नहीं, अथवा जो कुछ काल के लिए भी पत्तपात-रहित तथा न्यायानुवर्ती नहीं रह सकता, जिसमें तार्किक बुद्धि नहीं, जिसे विचार करना नहीं श्राता, जो प्रत्युत्पन्न-मित नहीं, जिसमें उसकी शक्ति ही नहीं, जो ठीक से काम-काज नहीं चला सकता या जिसे उसका ज्ञान न हो ग्रौर जिसे ग्रपने श्रंतर्गत भावों को सभा के सम्मख यथावस्थित रूप से उपस्थित करना नहीं त्र्याता. ऐसे व्यक्ति को अपनी ओर से सभापति-पद की यह बला भूलकर भी मोल नहीं लेनी चाहिए।

सार्वजनिक सभा घंटा या दो घंटा चला करती है। संस्था की समाएँ प्रतिदिन भी हो सकती हैं। खुला ग्राधिवेशन तथा विषय-निर्वाचिनी समितियों की बैठकों ग्रादि की सभा का रूप भिन्न होता है। घंटों ग्राध्यम् को बैठा रहना पड़ता है। ग्राधीर प्रकृति, ग्राज्ञानी, ग्राविवेकी ग्राध्यम्म सभा की कार्रवाई में गड़बड़ कर देता है। संस्थाग्रों की सभाग्रों का ग्राध्यम्म केवल सभा का नियंत्रणकर्ता ही नहीं होता। सभा के नियंत्रण के साथ-साथ उसे सभा का मार्ग-निर्देशन भी करना पड़ता है। संस्था का ग्राध्यम्म होने के नाते संस्था के घ्येय ग्रीर नीति की रच्चा का उत्तरदायित्व उसी पर रहता है। केवल नियमों के ग्रानुसार काम करने भर से उसकी इतिकर्तव्यता समाप्त नहीं हो जाती। नगरपालिका का ग्राध्यम्म लोकल बोर्ड का ग्राध्यम्म या किसी पंचायत का ग्राध्यम्म, ये केवल नियंत्रणकर्ता ही नहीं होते, उन्हें मार्ग-दर्शन भी करना पड़ता है। नीति-निर्धारण ग्रीर संस्था के निर्ण्यों को कार्य रूप में परिण्य करना होता है। नियमानुसार प्रस्ताव चर्चा के लिए

श्राने-मात्र से उनका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। संस्था की नीति को दृष्टि से भी उन्हें विचार करना चाहिए। श्रातः श्रध्यच्च विषय की जानकारी तथा सभा के चलाने में कुशल हो। वाद-विवाद में उसको भाग लेना पड़ता है। वाद-विवाद को श्राभीष्ट निर्णयों पर पहुँचाने का उत्तरदायित्व भी उसी पर रहता है।

सार्वजनिक सभा तथा विधान-सभा के ऋध्यन्न विशेष रूप से सभा-नियन्त्रक होते हैं। सभा के सामने कौन-सा विषय ग्राथवा कौन-सा बिल आय. इसके सम्बन्ध में उनका उत्तरदायित्व नहीं रहता। श्राने वाले विषय श्रीर बिल नियम के अनुसार ही आने चाहिएँ और यही उन्हें देखना होता है। ध्येय स्रीर नीति की दृष्टि से वे विषय स्रथवा बिल वांछनीय स्रथवा स्रवांछनीय यह देखना उनका काम नहीं है। वाक्य में कौन-सा ऋर्थ है ऋथवा कल्पना छिपी हुई है, इसका विचार व्याकरण नहीं करता। वह केवल शुद्धता तथा श्रयुद्धता का विचार किया करता है। सभा-नियन्त्रक की भूमिका व्याकरण की भूमिका-जैसी है, सभा-विषयक नियमों का अनुसर्ण करके काम-काज चल रहा है या नहीं, इतना भर सभा-नियन्त्रक देखा करता है। संस्थायों द्वारा त्र्यायो-जित सभात्रों के ऋष्यच उत्कृष्ट सभा-संचालक होने चाहिएँ। शांत. शांति-पूर्वक सुनने की त्यादत वाला, हाजिर जवाय, विवेकी, न्यायबुद्धि से युक्त, श्रानन्द वृत्ति से काम चलाने वाला, नम्र किन्तु निश्चयी तथा सभा को नाना-विध वृत्तियों वाले मनुष्यों का समुदाय मानकर उनके साथ मधुरतापूर्वक व्यवहार करने वाला ग्राध्यक्त श्रेष्ठ होता है। क्तद्र भाव से की गई कटु श्रालो-चना की उपेता करके अपने भाषण से विधायक वातावरण निर्माण करने में सत्तम प्रसंगोचित विनोद द्वारा चन्ध्य वातावरण को बदलनेमें चतुर, श्रल्पसंख्यकों को योग्य संरत्त्रण देने वाला, अनुशासन तथा नियम के अन्तर्गत किये जाने वाले विरोध के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करने वाला तथा सभा में गुएडागर्दी मचाने वालों को अनुशासन में रखने में समर्थ आदि गुणों से पूर्ण व्यक्ति ही एक कामयाब ऋध्यत्त कहा जाता है।

श्राध्यत्त के कर्तव्य—सभाके श्राध्यत्त के श्राध्यत्तके नाते कुछ सर्वमान्य कर्तव्य निर्धारित हो जुके हैं। श्राध्यत्त यह देखे कि सभा विधियुक्त है या नहीं, नोटिस ठीक है या नहीं, सभा नियमानुसार निमन्त्रित श्रीर श्रायोजित तो है। सभा में सब उपस्थित होने वाले सभासद् ही हैं या श्रानिषकृत लोग भी हैं इत्यादि बातों के सम्बन्ध में श्राध्यत्त सतर्कता से काम ले, नियमानुसार सभा का कार्य एवं संचालन हो, जिस प्रकार कार्य-क्रम निर्धारित किया हुआ हो उसी प्रकार तथा उसी क्रम से संचालित करना, सभा की सम्मित से यदि उसमें परिवर्तन हो गया हो तो उसके अनुसार तथा उतने प्रमाण में वह परिवर्तन करना भी अध्यक्त का कर्तव्य है। ऋध्यत्त यह भी देखे कि सभा में ऋाने वाले विषय नियमानसार त्रायँ श्रीर श्राने वाले प्रस्ताव श्रथवा संशोधन योग्य शित से उपस्थित किये जायँ। उपस्थित विषयों पर विभिन्न वक्तात्रों को अपना मत प्रकट करने का समय दिया जाय । जब तक विषय, वह चाहे प्रस्ताव के रूप में हो अथवा अन्य किसी रूप में, यथारीति प्रस्तुत न किया गया हो, तब तक उस पर वहस नहीं होने देनी चाहिए। नियम में यदि यह लिखा हो कि किसी प्रस्ताव अथवा संशोधन के लिए अनुमोदन की आवश्यकता है तो जब तक वह प्राप्त नहीं होता तब तक यह नहीं माना जाता कि विषय यथारीति प्रस्तत किया गया। उस पर बहस भी नहीं होती। होने वाली बहस प्रस्तुत विषय के लिए संगत हो, वक्ता की भाषा सभ्य हो, प्रतिपादित वस्तु सत्य के ब्राधार पर हो, इत्यादि वस्तुत्रों के बारे में ऋध्यन्न ध्यान दे। ऋसंगत बहस को बन्द करना, सभा के सामने जो विषय मौजूद न हो उस विषय पर बोलने न देना, एक व्यक्ति को एक बार से श्रिधिक न बोलने देना, अर्दि वातों पर ध्यान देना अध्यक्त के लिए जरूरी है। श्रध्यत् समय-समय पर वैधानिक श्रापत्ति (प्वायंट श्रॉफ श्रार्डर) उपस्थित होने की ऋवस्था में उचित निर्णय देकर कार्य को नियमानुसार चलाय। कोई वस्त गैर कानूनी न होने दे, नियमानुसार बहस समाप्त हो गई हो । कोई बोलने वाला न रह गया हो. या चर्चा पर्याप्त हो चुकने के कारण सभा ने उसके बन्द करने का कोई सुफाव मंजूर किया हो तो नियमानुसार सभा का मत ले तथा उसे प्रकाशित करे, मत-विभाजन की माँग होने पर उसे स्वीकार करे. तथा अपना निर्ण्य दे। नियम के अनुसार सभा को स्थिगित अथवा समाप्त करे और सभा की कार्रवाई लेखबद्ध करे।

श्राध्यत्त के अधिकार — कर्तव्यों के साथ-साथ अध्यत्त को कुछ अधिकार भी प्राप्त हैं और सभा के कार्यक्रम को यथाविधि पूर्ण करने की दृष्टि से वे हैं भी आवश्यक। सभा में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कुछ उचित प्रतीत हो वह सब करने का अधिकार, अनुशासन-भंग, अबजा अथवा उपद्रव करने वाले सभासदों की आजा न मानने पर बाहर निकाल देना। इसके लिए आवश्यक शक्ति का प्रयोग करने आदि का अधिकार अध्यत्त को है। उकत सभासद् ने यदि प्रतिकार किया तो वह अपराध हो जाता है। उचित परिमाण से अधिक शक्ति का उपयोग करने पर सभापति के विरुद्ध मान-हानि का अभियोग लगाया जा सकता है। अनुचित व्यवहार करने वाले सभासद् को ताकीद करनी चाहिए। उसके पश्चात् उसे सभा से बाहर चले जाने के लिए कहना ठीक है।

इस पर भी यदि वह न माने तो उसे बाहर निकाल देना ही उचित है। यदि संभव हो तो इस प्रसंग में सभा की सम्मति भी ले लेनी चाहिए। किसी अनिधकारी व्यक्ति को, किसी भी समय यदि वह न माने तो बलपूर्वक बाहर निकालने का ऋधिकार ऋध्यक्त को है। शान्तिपूर्वक काम होना ऋसंभव हो, दंगा शुरू हो जाय या सभागति को यह प्रतीत हो कि दंगा ऋव हुए बगैर नहीं रहेगा, तो वह सभा स्थिगित कर सकता है। ग्रान्य परिस्थितियों में, सभा की सम्मति द्वारा या नियमों के द्वारा उसे ऋधिकार मिला हुआ हो तभी वह सभा को स्थगित कर सकता है। उसने यदि ऋष्यच् का पद छोड़ विया तो दूसरे अध्यक्त को नियुक्त करके सभा का कार्य विधियुक्त रीति से अथवा कानूनी तरीके से किया जा सकता है । कार्यकम सूची में उल्लिखित काम यदि पूर्ण नहीं हुआ, केवल बहुमत के जोर पर बेईमानी से सभा को स्थिगित करने का विचार स्वीकृत हो गया ग्राँर ग्रध्यन्न सभा को स्थिगित घोषित करके सभा-स्थान छोड़कर बाहर चला गया, तो उस अवस्थामें अवशिष्ट सदस्यों की संख्या यदि पूरी हो, तो किसी दूसरे व्यक्ति को ग्रध्यच् बनाकर, सना का कार्य आगे चलाया जा सकता है। वह कार्य विधियुक्त अर्थात् कानून-सम्मत ही माना जायगा । यदि सभा स्थगित करने के बारे में कोई नियम न बना हुआ हो तो इसके लिए सभासदों की निर्विरोध सम्मति की आवश्यक रहती है, केवल बहुमत के आधार पर सभा को स्थगित कर देना खतरनाक साबित होता है। यदि नियम बना हुआ हो तो बहुमत के आधार पर भी सभा स्थगित की जा सकती है।

श्रापत्तिक प्रश्नों के उपस्थित होने पर यदि श्रध्यन्त ईमानदारी तथा सभा की हित-कामना की दृष्टि से निर्णय करता है, जो निर्णय न्याय-युक्त हो तथा निष्पन्ता से किया गया हो तो न्यायालय उसमें हस्तन्तेप नहीं करता। उदा-हरणार्थ, मत-गणना में नाम-मात्र को कोई गलती रह गई श्रथवा किसी सदस्य का मत श्रग्राह्म मान लिया गया, मगर उससे सभा के निर्णय पर किसी किस्म का कोई प्रभाव या श्रन्तर नहीं पड़ा, तो ऐसे निर्णय में भी कोर्ट हस्तन्तेप नहीं करता। सभा-संचालन करते समय श्रध्यन्त नियमानुमार तथा ईमानदारी से जो निर्णय दे श्रयवा नियमों का जो श्रर्थ लगाय, सभा को उसे मानना चाहिए। उस पर वहस नहीं करनी चाहिए। श्रमान्य निर्णय के विरुद्ध चर्चा न करने श्रथवा होने देने का श्रध्यन्त को श्रधिकार है। श्रध्यन्त के निर्णय के विरुद्ध कोर्ट में श्रपील की जा सकती है श्रथवा योग्य नोटिस देकर नियमानुसार श्रध्यन्त को पद-च्युत करने का श्रोर उसके विरुद्ध श्रविश्वास का प्रस्ताव सभा के सामने

उपस्थित किया जा सकता है। इसी प्रकार निर्णय को रह करने का प्रस्ताव भी यथानियम नोटिस देकर स्वीकृत किया जा सकता है। इतनी बात अवश्य है कि यह सब उस सभा में नहीं हो सकता। हाँ, उस सभा में अध्यक्त द्वारा दिया हुआ निर्णय ही मान्य सिद्ध होता है। निन्दा के रूप में समा-त्याग करने से कभी-कभी ग्रामीष्ट सिद्ध हो जाता है। सभा के काम को उचित रीति से पूरा करने के लिए भाषणों की काल-मर्यादा बाँध देने का तथा वक्ताओं की संख्या की नियमित करने इत्यादि का अध्यक्त को अधिकार है। सभा का समय निश्चित किया हुन्ना हो या किसी विषय के लिए यह नियम बना दिया हो कि उस विषय पर एक विशेष समय तक ही चर्चा हो सकती है, तो उस अवस्था में भाषणों तथा वक्तात्रों की संख्या पर पावन्दी लगा देने का आवश्यक अधिकार हो जाता है। सभा का संचालन करते समय दिये गए निर्णयों को कार्यान्वित करने का अधिकार भी अध्यदा को है। एक बार एक प्रकार का निर्णय देने पर उसी सभा में दोबारा वही अथवा उस जैसा ही कोई और प्रश्न उपस्थित हो जाय, तो पहले जो निर्णिय दिया था वही निर्णिय देना ऋधिक ऋच्छा रहता है। भली-भाँति विचार न करके दिया हुन्ना निर्ण्य, त्र्यथवा ऐसा कोई निर्ण्य जिसके कारण अन्याय हुआ हो. तो उस अन्याय के प्रतीत हो जाने पर भी अपनी प्रतिष्ठा के मोह में उस पर ऋड़े रहना उचित नहीं है। कार्यक्रम में स्थिरता लाने के लिए ही उपरोक्त ऋधिकार है।

बहस में भाग लेने का तथा संशोधन उपस्थित करने का भी अध्यक्त का अधिकार है। सभासद् यदि अध्यक्त वन जाय तो इसका यह अभिप्राय नहीं कि सभासद् के अधिकार से वह वंचित हो गया। तथापि इस अधिकार का उग्योग उचित सीमा में रहकर किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न पर अध्यक्त बोले अथवा मतदान पर अपना असर डाले, यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती। जहाँ मार्ग-दर्शन करने की आवश्यकता हो उसे वहीं बोलना चाहिए। बार-पार बोलने से अध्यक्त की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। भाषण के सम्बन्ध में सारी मर्यादाएँ अध्यक्त के लिए भी लागू हैं। असम्य भाषा, असत्य प्रतिपादन, अप्रस्तुत विषय-वस्तु आदि से उसे भी वचना चाहिए। जहाँ उसकी भूमिका सभानियन्त्रक के नाते महत्त्व पा गई हो वहाँ अध्यक्त बहस-मुवाहिसे में भाग न ले तथा पत्त्वपात-श्रत्य होकर काम करे। उदाहरणार्थ, विधान-सभा का अध्यक्त अथवा संसद् का अध्यक्त बहस में क्वचित् ही भाग लेते हैं और यह प्रचलन-क्रम बांळुनीय है। अध्यक्त को अधिक वोट देने का अधिकार है, परन्तु इस अधिकार का प्रयोग वह तभी कर सकता है यदि नियमों में उसका उल्लेख हो। केवल

श्रवसर पर श्रपने मत का संचेप में उल्लेख हो तथा दृष्टि यही रखनी चाहिए कि वाद-विवाद की मर्यादा सुरिच्चत रहे। प्रास्ताविक भाषण से ऐसा वातावरण निर्माण करना चाहिए जिससे सभा का कार्य शांतिपूर्वक समाप्त हो सके। जहाँ श्रथ्यच्च का काम केवल सभा को नियन्त्रित रखने का है वहाँ स्वभावतः प्रास्ता-विक भाषण की श्रावश्यकता नहीं।

प्राथमिक त्राच्चेप - अध्यच के स्थानापन्न होते ही अथवा उसके प्रास्ता-विक भाषण के समाप्त होते ही सभा की ग्रावैधानिकता के बारे में ग्राचिप उठाने चाहिएँ । नोटिस, तदन्तर्गत विषय, सभा का समय, सभा का स्थान, नोटिस का प्रकाशन, ग्रध्यत का चुनाव ग्रथमा नियक्ति ग्रादि विषयक ग्राह्में सभा के श्रारम्भ होने से पूर्व ही उटाए जायँ । ग्राचिप करने वाले को उचित है कि संस्था के संविधानांतर्गत नियम दिखलाकर संदोप में ब्याद्मेर उपस्थित करे। उस पर श्रध्यन को चाहिए कि उन उगयों का उत्तर देने के लिए कार्यकारिणी के सदस्यों को तथा व्यवस्थापिका-समिति को ब्राहत करे। उचित प्रतीत हो तो उस पर कुछ देर बहस होने दी जाय, श्रीर उसके पश्चात अनुकृल-प्रतिकृल युक्तियों को निगाह में रखकर, संविधान के अस्तृत नियमों को अपने ध्यान में रखकर निर्ण्य दे। सभा यदि नियम के अनुसार न हुई हो, कानून के खिलाफ यदि उसका व्यवहार हुन्ना हो तो उस सभा को न्यपने निर्ण्य में गैरकानूनी तथा नियम विरुद्ध साथित करना चाहिए । अधिकांश वार्ते नियम के अनुसार हुई हों या सबको यथारीति ग्रीर कानून के ग्रानुसार मान लेने से विशेष ग्रान्याय हो तो सभा को कानून के अनुसार हो मानकर निर्णय देना चाहिए। जो बात से स्पष्ट हो गैरकानूनी है उसे वैसा ही मानना ठीक है। जो बात गैरकानूनी नहीं है पर नियम की दृष्टि से थोड़ी ऋत्चित है पर उसकी वजह से विशेष ऋत्याय न होता हो तो उसे गैरकानूनी मानकर सभा को गैर कानूनी ठहराना ठीक नहीं। नियम के त्रानुसार यदि नोटिस ही न भेजा हो या सभासदों तक सूचना न पहुँचाई गई हो तो यह बात निःसन्देह कानून के विरुद्ध है, इस कारण सभा को ग़ैरकानूनी ठहराना त्र्यावश्यक हो जाता है। इसके विपरीत नोटिस तो निकाला है पर जो दूर हैं ऋथवा परदेश में हैं, ऋा नहीं सकते, उन्हें नोटिस नहीं मेजा, तो यह बात थोड़ी ऋनुचित तो है लेकिन नियम के विरुद्ध भी है। तदपि यह गैरकानूनी नहीं हो जाती, ख्रतएव उतने भर के लिए सभा को गैरकानूनी करार देने की ख्राव-श्यकता नहीं। सभा को चालू रखने में यदि किसी पर, किसी प्रकार का अन्याय न होता हो तो अनुचित बात को गैरकानूनी मानने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार का ब्रान्तेप सभा के ब्रारम्भ होने के बाद उठाने से ब्रान्तेप-कर्ता की

नीयत पर सन्देह हो सकता है। यदि समय रहते आहोप न उठाया गया तो समा आरम्भ करने के लिए अनुमति मिल गई, यह निष्कर्ष निकालना ठीक है। समा की समाप्ति के समय सभा की वैधानिकता के वारे में आहोप उठाना नियम के अनुसार भले ही उचित साबित होता हो, तो भी अध्यत् आहोप-कर्ता के उस समय तक के आचरण को ध्यान में रखकर जो निर्ण्य उचित प्रतीत हो वही दे। सभा की वैधानिकता के बारे में सभा के आरम्भ से ही आपित उठाने के सम्बन्ध में नियम विलकुल स्पष्ट होना चाहिए। नियम के अभाव में सभा आरंभ हो जाने के पश्चात उठाए जानेवाले आहोप को व्यर्थ ठहराना ही न्यायोचित है।

कोरम-संस्था के हजारों सभासद होते हैं, तथापि सभा में सब-के-सब उपस्थित नहीं रह सकते । सार्वजनिक सभायों में त्याने का व्यधिकार सबको रहता है ख्रतः कितने ख्रादिभयों के ख्रा जाने पर सभा ख्रारम्भ की जाय, इस बारे में नियम बनाना कठिन है। यातः कोरम का नियम वहाँ पर लागू नहीं होता। इसके विपरीत संस्था के सभासदों की संख्या निश्चित रहती है ख्रतः उसे ध्यान में रखकर तथा संस्था के स्वरूप एवं कार्य को ध्यान में रखकर यह निर्धारित करना सम्भव है कि कितने समासदों के उपस्थित रहने पर सभा का काम शुरू किया जा सकता है। सभा का ऋर्थ है वाद-विवाद, विचार-विनिमय। तथा उसमें से स्पष्ट होने वाले निर्णय त्र्यादि को ध्यान में रखकर यह संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। यह निश्चित संख्या संविधान द्वारा द्यथवा नियमीं के द्वारा निर्धारित की जाया करती है। इस निश्चित संख्या के अनुसार सभासदों के उपस्थित रहने पर सभा का काम ख्रारम्भ किया जा सकता है ख्रथवा चालू रखा जा सकता है। यह निश्चित संख्या ही कोरम है। सभा को प्रातिनिधिक स्वरूप देने के लिए ग्रीर सभा के कार्य में उत्तरदायित्व की भावना को बनाए रखने के लिएं, संस्था के समस्त सदस्यों तथा गण्संख्या के बीच एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। नगरपालिकाएँ, लोकल बोर्ड, पंचायतों त्र्यादि में सामान्यतः समासदों की कुल संख्या का 💲 कोरम माना जाता है। यहाँ के मध्यवर्ती विधान-परिषद् (संसद्) में तथा प्रांतीय विधान-सभात्रों में यह त्रानुपात सामान्यतः 🔓 बैठता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट की कामन्त-सभा के सभासद ६१२ हैं, पर केवल ४० सभासदों का वहाँ कोरम माना जाता है। जो संस्थाएँ नागरिकों की स्वेच्छा से अस्तित्व में आई होती हैं, उन सबमें उपरोक्त दृष्टि से गण-संख्या का अनु-पात निर्धारित करना कठिन होता है। म्युनिसिपैलिटियाँ, लोकल बोर्ड, कारपोरेशन विधान-सभात्रों त्रादि के सभासदों की संख्या कानून द्वारा निश्चित एवं मर्यादित होती हैं।

ये सारी संस्थाएँ कान्न द्वारा श्रस्तित्व में श्राई हुई (स्टेटयुटरी बॉडीज) होती हैं। इसके विपरीत नागरिकों की स्वेच्छा द्वारा श्रस्तित्व में श्राई हुई संस्थाएँ, फिर चाहे वे दर्ज की हुई हों श्रथवा न की हुई हों, समासदों की संख्या पर क्वचित् ही प्रतिवन्ध डालती हैं। जो व्यक्ति हिस्सा खरीद लेगा वही कम्पनी का समासद् वन जायगा। जो चंदा देगा, उद्देश्य मानेगा वही समासद् हो जायगा। ऐसी स्थिति में गण्-संख्या निर्धारित करते समय समासदों की कुल संख्या की श्रपेद्धा इस बात पर श्रधिक ध्यान देना चाहिए कि सफलतापूर्वक विचार-विनिमय तथा चर्चा किस प्रकार होगी। गण्-संख्या के सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ नियम होने श्रवश्य चाहिएँ। जहाँ गण्-गण्ना के बारे में कोई नियम बना हुश्रा नहीं है वहाँ ५१ प्रतिशत सभासदों की संख्या को गण्-संख्या माना जाता है। सभा का श्रर्थ है वहुमत से काम करने वाली जमात। बहुमत की उप-स्थित के श्रभाव में काम वैधानिक रीति से नहीं होगा। यह सर्वसम्मत सिद्धान्त यहाँ लागू होता है। जहाँ नियम होता है वहाँ उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है।

श्राध्यक्त को चाहिए कि वह श्रासन पर वैठने से पहले यह देख ले कि कोरम पूरा है या नहीं। कोरम के अभाव में सभा वैधानिक रूप में संगठित हुई है यह नहीं कहा जा सकता। वास्तव में यह प्रश्न विचारनीय है कि सदस्यों का कोरम परा न होने पर सभा का समय हो जाने के बाद अध्यक्त को अपना ग्रासन ग्रहण करना चाहिए या नहीं। कामन्स-सभा का अध्यक्त कोरम देखे विना स्थान ग्रहण नहीं करता । वह स्थानापनन हन्ना तो यह समभा जाता है कि कोरम पूरा हो गया, सभा सिज्जित हो गई (हाउस इज मेड) तथापि ऋध्यत्त कोरम के पूरा हुए वगैर स्थानापन्न नहीं होता। सभा का समय होते ही वह देखता है और यदि कोरम पूरा नहीं होता तो वह नियमानुसार एक निर्धा-रित काल तक उहरता है। उसके पश्चात वह फिर देखता है श्रौर यदि तब भी कोरम परा न हो तो सभा को अपले दिन तक के लिए स्थगित कर देता है। सभा का समय होते ही अध्यक्त को अथवा सभा के संयोजक को चाहिए कि वह यह देख ले कि कोरम पूरा हुन्ना है या नहीं। संख्या परी न हो तो नियमानुसार उसे ठहर जाना चाहिए । उसके बाद फिर एक बार देखना चाहिए ऋौर यदि तब भी कोरम परा न हुआ हो तो नियम के अनुसार सभा को धकेल देना ही ठीक है। जिस सभा का आरम्भ ही नहीं हुआ। उसे स्थगित किया गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता । साधार गतया विज्ञापित समय से लेकर आध घंटे तक कोरम की प्रतीक्ता करना उचित है। उतने समय में यदि कोरम पूरा नहीं हुन्ना तो सभा का समय वढा दिया ऐसा अध्यक्त को आसन प्रहण करते हुए केवल खड़े होकर कह देना चाहिए। किन्हीं मौकों पर गण-संख्या यदि ठीक समय पर उपिथत नहीं हुई, सभा को एकदम रह करने का ख्रिकार है। उदाहरणार्थ, सभासदों ने नामावली भेजकर जिस सभा को बुलवाया हो वह सभा (मीटिंग काल्ड ख्रपीन रिक्विजीशन) ख्रथीत प्रार्थित सभा, यदि समय पर गण-संख्या उपिथत न हो तो रह की जा सकती है।

गरा-संख्या के अभाव में जिस सभा को आगे धकेल दिया जाता है वह जब फिर बैठती है तो उस समय उसके लिए कोरम की ग्रावश्यकता नहीं रह जाती। समय पर जो सभासद जितनी भी संख्या में उपस्थित रहते हैं वे कानूनी तौर पर सभा का काम कर सकते हैं। आगे धकेली गई सभा का नोटिस प्रत्येक समासद को देने की ज्ञावश्यकता नहीं। जैसा नियम में उल्लेख हो उसके त्रानुसार उस दिन यदि सभा हो त्राथवा नियम में कुछ भी उल्लेख न हो, तो इतना यदि सुचित कर दिया जाय कि सभा श्रमुक दिन, श्रमुक स्थान पर, श्रीर अमुक समय पर होगी, तो उतने से ही काम चल जाता है। कोरम के उप-स्थित रहते हुए जब ऋध्यन्, सभा की सम्मति से सभा की स्थिगित कर देता है तो वह सभा स्थिगत हुई मानी जायगी। कोरम के ग्रभाव में तो ग्रध्यन्त ग्रपना पद ही ग्रहण नहीं कर सकता। वह स्थानापन्न हुन्ना तो समभ्तना चाहिए कि समा सज गई। विधिपूर्वक काम करने का ग्राधिकार उसे प्राप्त हो गया। श्रानेक बार केवल कोरम । जितनी ही सभासदों की संख्या के उपस्थित होने पर भी सभा को स्थगित करना वांछनीय होता है। तथापि ऋध्यद्म यदि यह समभ कर, कि सभासद केवल कोरम की संख्या-जितने ही उपस्थित हैं, बहुत थोड़े हैं, ग्रीर होने वाली सभा प्रातिनिधिक नहीं हो सकेगी तथा ग्रपने ऋधिकार का उपयोग करके सभा को स्थगित करना चाहे, तो उसके लिए यह सम्भव नहीं। सभा को स्थिगित करने का अधिकार सभा को ही है। सभा जिस समय स्थगित की जाती है उसी समय, यह स्थगित सभा फिर कब बैठेगी. इसका निर्णय हो जाता है। अतः स्थिगित हुई सभा के लिए फिर से नोटिस देने की ज्यावश्यकता नहीं रह जाती। यदि अनिश्चित काल के लिए सभा स्थगित की गई हो तो उसके पुनः वैठने के सम्बन्ध में उचित रीति से नोटिस देना चाहिए। स्थगित सभा वही सभा समभी जाती है। उसका काम करना होता है द्यात: मूल सभा के कार्यक्रम-पत्र में जो विषय उल्लिखित नहीं रहता अथवा नोटिस में जिसका निर्देश किया हुआ नहीं है, ऐसे किसी भी नवीन विषय पर स्थगित सभा में विचार नहीं हो सकता।

कोरम देखकर अध्यक्त को अपना स्थान प्रहण करना चाहिए। स्थान

प्रहरण करने के पश्चात फिर एक बार उपस्थित के बारे में संदेह का निवारण कर लेना ठीक है। अध्यक्त के आसन प्रहण करने के साथ हो, सभा का कार्य स्रारंभ न हो इस विचार से, स्रानेक सभासद् सभा-स्थान का परित्याग करके बाहर चले जाते हैं तथा इस प्रकार कोरम पूरा नहीं होने देते। अतः आसन ग्रह्ण के ग्रानंतर कोरम है या नहीं यह देखकर सभा का काम न्नारंभ करना ठीक रहता है। एक बार सभा आरंभ हो गई कि फिर कोरम पूरा है या नहीं, यह देखना श्रध्यत्व का काम नहीं रह जाता। सभा के चालू हो जाने के पश्चात् सभा की समाप्ति तक सभा का काम विधिपूर्वक हो, इसके लिए कोरम का बना रहना त्रावश्यक है। तथापि उस समय वह है या नहीं, यह देखने का काम सभासदों का ब्रावश्यक है। जब तक कोई व्यक्ति गण्-संख्या की त्र्यनपरिथित के बारे में त्र्यापत्ति नहीं उठाता तब तक ऋध्यत्त् को इस बात की कोई त्रावश्यकता नहीं कि वह ग्रापने-त्राप यह त्रापत्ति उठाए त्रीर सभा को स्थिगित करे। सभा के काम को पूरा करना है, इस विचार से उसे सभा चालू ही रखनी चाहिए। कोरम के सम्बन्ध में आपत्ति उठाए जाते ही गिनती की जानी चाहिए । यदि यह मालूम पड़े कि कोरम पूरा नहीं तो सभा स्थिगित कर देना उचित है। गिनती करने से पूर्व घंटी वजाकर अथवा अन्य किसी रीति से आसपास वाले सदस्यों को सभा में आने के लिए सूचना देना आवश्यक है। कारण, उनके उपस्थित हो जाने से सभा का काम चलता रहता है। तथापि उतने समय तक जो काम हो चुका होता है उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं होता । स्थिगित सभा कब बैठे इसका कोई नियम बना हुआ न हो तो उसके बैठने की तारीख ऋादि के बारे में कार्यकारिणी-समिति को विचार करना चाहिए तथा उसे सभा का नोटिस भी देना चाहिए। कोरम पूरा रख-कर सभा सिजत रखना ( मेक दि हाउस ) तथा कोरम को उपस्थित रखकर उसे चालु रखना (कीप दि हाउस ) कार्य-कारिगी-समिति का कर्तव्य है। विधान-सभात्रों में यह काम सचेतक ( हिवप ) का होता है।

कहीं कहीं सभा के प्रारम्भ करने, वैधानिक दृष्टि से कोई प्रस्ताव पास करने ऋौर मत-विभाजन के लिए सदस्यों की संख्या में ऋन्तर होता है। इंग्लैंड के 'हाउस ऋाफ लार्ड्स' में तीन समासदों का कोरम है। तीन सभासद् उपस्थित रहें तो सभा का काम शुरू हो जाता है। पर मत-ग्रहण द्वारा निर्ण्य का ऋवसर ऋाने पर तीस सभासद् उपस्थित हों तभी वह प्रश्न निर्ण्य का ऋवसर ऋाने पर तीस सभासद् उपस्थित हों तभी वह प्रश्न निर्ण्य का ऋवसर ऋाने पर तीस सभासद् उपस्थित हों तभी वह प्रश्न निर्ण्य का ऋवसर ऋाने पर तीस सभासद् उपस्थित हों तभी उसी प्रकार खास-खास विषयों के सम्बन्ध में यदि सामान्य प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने वाले हों तो उसके लिए वहुमत का होना जरूरी है—ऐसा नियम संस्थायों में होता है। इस प्रकार के विषयों पर विचार करने के लिए सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी भी हो कार्रवाई तो ग्रुरू हो जायगी, बहस भी हो सकेगी परन्तु जब तक मत-ग्रहण के नियमानुसार सभासदों की एक विशेष संख्या उपस्थित नहीं होगी, तब तक वह सभा कानूनी तौर पर कोई भी निर्णय नहीं कर सकती। उदाहरणार्थ, समस्त सभासदों में से—उपस्थित सभासदों में से नहीं—दो तिहाई सभासदों द्वारा जब तक मंजूरी न मिले तब तक व्यनेक मामलों में नगरपालिका व्यय नहीं कर सकती। मंजूरी के प्रस्ताव के समय केवल गण-संख्या द्वारा कानूनी तौर पर निर्णय नहीं किया जा सकता।

कार्यक्रम — ( त्राजेंडा ) गण-संख्या वाली सभा में ब्राध्यच् को स्थानापन्न होकर प्रास्ताविक भाषण करना चाहिए। फिर प्राथमिक ब्रादेशों का फैसला हो जाने के बाद विषय-सूची के ब्रानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। विषय-सूची तैयार करने का काम कार्य-कारिणी-समिति का हुब्या करता है। उसमें लगभग निम्न विषय होते हैं:—(१) ब्राध्यच् की नियुक्ति, (२) गत ब्राधिवेशन की कार्रवाई का परिचय, (३) पत्र-व्यवहार, (४) समितियों ब्राथवा कार्यकर्ताब्रों की रिपोर्ट, (५) धन का उपयोग, (६) जिन पर विचार होता है उनके सम्बन्ध में प्रस्ताव, (७) विशेष विषय, (८) प्रकीर्ण, (६) ब्राध्यच् की ब्रानुमित से कतिपय ब्रान्य विचारणीय वार्ते।

कार्यक्रम तैयार करते समय उन विषयों को प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए जो केवल श्रीपचारिक हूं श्रीर केवल मंजूरी-भर के लिए जिन्हें सभा के सामने रखना है। जिनके बारे में कोई विरोध की सम्भावना नहीं, श्रीर जिन्ह केवल सभा की जानकारी के लिए सभा के सामने लाना है। उसके बाद उन विषयों को स्थान देना चाहिए जो महत्त्व के विषय हैं श्रीर जिन पर श्राच्छी तरह बाद-विवाद होना है। कार्य-समिति द्वारा रखे गए, विषयों के श्रानन्तर वे विषय रखे जाय जिन्हें सभासदों ने व्यक्तिगत रूप से विचारार्थ मेजा है। कार्यक्रम में विषय का उल्लेख इस रीति से हो कि पढ़ने वाले को विषय की सामान्य रूप-रेखा का ज्ञान हो जाय। उल्लेख स्पष्ट, श्रासंदिग्ध एवं सारांश रूप में रहे। कार्यक्रम यदि श्राध्या की सलाह से तैयार किया जाय तो सभा का काम श्राधिक सुविधाजनक हो जायगा। श्रानेक बार सभासद् जानकारी हासिल करने के इरादे से सवाल पूछते हैं। कार्यक्रम यदि ठीक तरह से तैयार किया गया हो तो बहुत से प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

समासर्दों को वहस में ठीक तरह से भाग लेने के लिए उन विषयों की

जानकारी हासिल करने का पूरा श्रिधकार है जो कि केवल कार्य-सिमिति ही बता सकती है। यदि सभासद् उस प्रकार की जानकारी माँगें तो उसे वह देनी चाहिए।

प्रश् प्रश्न का उद्देश्य जानकारी हासिल करना ही होना चाहिए। उसका स्वरूग मतप्रदर्शनात्मक, मत का अनुमान लगाने के लिए अथवा आलो-चनात्मक न हो। प्रश्न जानकारी देने के लिए नहीं प्रत्युत जानकारी हासिल करने के लिए किया जाता है। उसमें कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी प्रकार की बदनामी की सम्भावना हो। वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त करना ही प्रश्नों का एक-मात्र उद्देश्य है। नियम बना हुआ हो तो प्रश्नों की स्त्रना पहले ही मिल जानी चाहिए। नहीं तो सभा में उन्हें केवल पूछा ही जा सकता है। अध्यक्त का कर्तव्य है कि वह कार्य-समिति को आदेश दे कि वह योग्य प्रश्नों का उत्तर दे। प्रश्नों के उत्तरों द्वारा पूर्ण जानकारी मिल सके, उसके लिए प्रसंगानुकूल उपप्रश्न पूछने के लिए किसी प्रकार की स्कावट न हो। ये सब यथार्थ चर्चा के आवश्यक अग हैं। सभासदों को यदि जानकारी हासिल हो गई तो सभा के अन्दर बातावरण अच्छा रहता है और चर्चा को योग्य दिशा मिल जाती है।

कार्रवाई का परिचय — समा की पिछली कार्रवाई पढ़कर मुनाई जाय। उसमें ये बातें होनी चाहिएँ: — गत समा में हुई वहस का सारांश तथा स्वोकृत निर्णय, उपिश्यित समासदों के नाम तथा उनकी संख्या, मतग्रहण ऋौर अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तुओं का उल्लेख। समा के समाप्त होते ही यह वृत्तांत तैयार करके रख लेना चाहिए तथा उस पर अध्यच्च के हस्ताच्चर करवा लेने चाहिएँ। सारांश पच्चपत-रहित और निर्णय संचेप में लिया जाय। वह कार्रवाई इतनी व्यवस्थित हो कि जो समासद् सभा में उपिथत नहीं थे, वे उसे पढ़कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। उसमें सिर्फ जुटि का संशोधन किया जा सकता है। कोई जुटि हो गई हो उसके बारे में बोलने के लिए सभा में अवसर दिया जाय। प्रश्न पूछने पर उसकी जानकारी भी दी जानी चाहिए। गत कार्रवाई की स्वीकृति पर बहुत ज्यादा वहस न हो।

प्रकीर्ण तथा श्रध्यत्त की श्राज्ञा से — समा में ऐसा नहीं होता कि ऐसे मीके पर नोटिस के विना भी जो जी में श्राय वही प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है। प्रकीर्ण का श्रर्थ है वे विषय जो बहुत महत्त्व के नहीं हैं, जिनमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है श्रथवा जो श्रानुषांगिक हैं। ऐन मीके का होने के नाते किसी भी विषय को श्रध्यत्त प्रश्रय दे, यह उचित

नहीं। सभा की कार्रवाई लगभग खत्म होने को हो, सभासट् भी काफी उकता चुके हों, ऐसे समय चालाक सदस्य महत्त्व के विषय को उपस्थित करके उसे भारपट स्वीकृत करवा लेते हैं। अध्यद्ध को ऐन मौके पर किन्हीं विषयों को तभी उपस्थित करने की अनुमित देनी चाहिए, जब वह देखे कि उसके उपस्थित न करने से संस्था का काम रुक रहा है। संस्था की अपिरिमत हानि हो रही है अथवा अन्य किसी रीति से अन्याय हो रहा हो। तथापि इस काम के लिए भी सभा की सम्मित लेना ठीक है। अन्यथा सम्भव है कि सभा को स्थिगत करने का प्रस्ताव आ जाय और अध्यद्ध को निष्कारण ही नीचा देखना पड़े। इसी प्रकार जब उपस्थित सदस्यों में से बहुतरे सभासद् कार्यक्रम में अन्य लिखित विषयों को आवश्यक मानकर उस पर विचार करने के लिए लिखित आवेदन करें, उस समय भी उपरोक्त हिए से ही अध्यद्ध को काम लेना चाहिए। अध्यद्ध की अनुमित के बिना कार्यक्रम में अलिखित विषयों जा सकता।

वाद-विवाद पर नियंत्रण —कार्यक्रम में दिये हुए क्रम के अनुसार ही विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। उसमें परिवर्तन करना हो तो सबकी सम्मित लेने की आवश्यकता रहती है। उपस्थित सदस्यों में से कोई भी यह सुम्काव उपस्थित कर सकता है कि अमुक विषय पर वहस पहले हो, और यदि उसे बहुमत प्राप्त हो लाय तो अध्यच्च उसी विषय को पहले चर्चा के लिए ले। अनेक संस्थाओं में ऐसा नियम है कि अनेक विषयों में से किस विषय को पहले स्थान दिया जाय, इसके लिए संस्थाओं को विषयों की सूची प्रकाशित करनी पड़ती है। वह सूची उन्हें बहुसंख्यक समासदों के पास मेजनी पड़ती है। तात्पर्य यह है कि विषय को आधुनिकता देने के लिए बहुमत का आवश्यकता रहती है। अन्यथा, विषय उसी कम से उपस्थित किये जाने चाहिए जिस कम से वेकार्यक्रम में हैं। यह हमें मानकर ही चलना चाहिए कि कार्यक्रम तैयार करते समय विषयों के महत्त्व का विचार अवश्य किया गया होगा।

प्रस्ताव—सभा के सामने वर्णनीय विषय प्रस्ताव के रूप में आने चाहिएँ। सभा का मत अथवा निर्णय तब तक पूर्ण नहीं हो पाता जब तक कि प्रस्ताव के ऊपर मत नहीं ले लिए जाते। सभा के मत अथवा निर्णय की पूर्णता के लिए समा के सामने एक स्पष्ट रूप में प्रस्ताव होना चाहिए। किसी निश्चित प्रस्ताव के अभाव में यदि चर्चा हो तो वह व्यर्थ ही है। प्रश्न और उत्तरों में से निर्मित हुए विषयों पर उस सभा में चर्चा नहीं की जा सकती और वैसा करना ठीक मी नहीं। कारण, चर्चा का विषय समासदों को पहले से मालूम

होता चाहिए। चर्चा का ग्रामिपाय है, विविध मतों ग्रोर विचारों का ग्राधिकार। पर वह चर्चा व्यवस्थित ग्रोर निर्णायात्मक स्वरूप में होने के लिए विषय का निश्चित का समा के सामने लाना ग्रावश्यक है। ग्रोर यिद् चर्चा का ग्रात समन्वयात्मक का में होना इच्छित हो तो समा के सामने स्पष्ट स्वरूप का प्रस्ताव होना चाहिए। किसी ने कुछ कहा ग्राथवा विषय को ग्रास्पष्ट रखकर चर्चा हुई तो जब तक प्रस्ताव के का में सभा का मत व्यक्त नहीं होता, तब तक सभा की ग्रामुक राय है, ऐसा कोई भी दृद्धापूर्वक नहीं कह सकता। सभा का मत प्रस्ताव के रूप में ही व्यक्त होता है। इसलिए सभा का निर्ण्य ग्रामीष्ट हो तो विषय को प्रस्ताव के रूप में ही ग्राना चाहिए।

चाहे वह विगत कार्रवाई की स्वीकृति हो, चाहे सिमिति के आवेदन पर विचार हो, जब तक उसके संबंध में कोई संगत प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता, तब तक उस पर चर्चा भी नहीं होती और निर्णय भी नहीं किया जाता। बहुत दफा कार्यकारिणी सिमिति की तरफ से खुले रूप में निवेदन उपस्थित किये जाते हैं। प्रश्नों का उत्तर देते समय बहुत दफा नीति भी जाहिर की जाती है। तथापि इस प्रसंग में इस समय भी उस पर चर्चा नहीं होने देनी चाहिए। सभा का मत यदि जानना हो तो यथारीति नोटिस देकर प्रस्ताव उपस्थित करना उचित है। तात्पर्य यह है कि सभा के सामने आने वाले विषय पर प्रस्ताव हो। किसी-न-किसी को सभा के सामने निश्चित मत उपस्थित करना चाहिए और वह ऐसा सुभाव भी पेश कर कि सभा उसे स्वीकार कर तो। ऐसी अवस्था में ही उसके ऊपर चर्चा हो सकती है तथा सभा अपना मत या निर्णय दे सकती है।

कार्यक्रम के द्यानुसार जिस विषय पर विचार किया जाना हो वह यदि प्रस्ताय ही हो तब तो कोई प्रश्न हो नहीं, हाँ यदि विचार के लिए उपस्थित किया गया विषय स्पष्ट हो, तो उसके लिए व्यवस्थित रूप में कोई प्रस्ताय सभा के सामने द्याना ही चाहिए। नया कर, कोई विचार, राजकीय परिस्थिति, द्यान्नसमस्या तथा समिति की रिपोर्ट के ऊपर विचार द्यादि सारे ही विषय द्रास्पष्ट कहे जायँगे। उनके निश्चित स्वरूप को स्पष्ट करने वाला प्रस्ताय सभा के सामने उपस्थित करना चाहिए। ''इस सभा का मत है कि लगाए जाने वाले नवीन कर सभी दृष्टि से विचार करने पर गरीवों के लिए द्यान्यायकारक हैं।' ऐसा प्रस्ताव द्याने पर ही सभा में उस पर विचार ग्रुरू होता है—'विद्यमान राजकीय परिस्थित में सरकार को द्यानुक विषयों के संबंध में द्यापनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए ऐसा इस सभा का मत है' इस रूप में प्रस्ताव द्याने परिवर्तन करना चाहिए ऐसा इस सभा का मत है' इस रूप में प्रस्ताव द्याने

पर उस पर बहस होगी, संशोधन पेश किये जायँगे ग्रोर ग्रांत में उसके संबंध में सभा का मत स्पष्ट होगा। वहत दफा सभा के सामने ''इस विपय पर सभा विचार करें" ऐसा ऋस्पष्ट प्रस्ताव रखा जाता है श्रीर बहस की जाती है। उस अव-स्था में भी यदि निश्चित रूप में कोई निर्णय ग्रामीष्ट हो तो ग्रानरूप संशोधन पेश किया जाय । "ज्वायएट पार्लामेएटरी कमेटी की रिपोर्ट की जाय" इस पर अनेक संशोधन पेश किये जा सकते हैं। रिपोर्ट पर विचार करने से विदित होता है कि वह सर्वथा त्याज्य एवं ग्रस्वीकार्य है, ऐसा इस सभा का मत है", "रिपोर्ट पर विचार करने पर संरच्नणात्मक प्रतिवन्ध नहीं रहने चाहिएँ तथा संयुक्त व्यवस्था भी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा इस सभा का मत है''—इस प्रकार के अनेक संशोधन आ सकते हैं। तालर्य यह कि संशोधन के अभाव में अनिश्चित समय तक बहस करने पर केवल 'विचार किया जाय' वाले प्रस्ताव से सभा का मत विदित नहीं हो सकेगा। निश्चित प्रस्ताव के रूप में जो विषय हो वह सभा के सामने निर्णय के लिए श्राना चाहिए। बहुत दफा सभा में दीर्घकाल तक स्ताव के अस्पष्ट स्वरूप पर तथा कभी-कभी अनौपचारिक स्वरूप पर बहस होती रहती है, ऋौर ऋंत में निश्चित प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। तथापि संगठित एवं नियमबद्ध संस्थात्रों की सभात्रों में ऐसा किया जाना वांछनीय नहीं । कार्यकारिणी समिति को कम-से-कम बहस की सुलमता के विचार से एक प्रस्ताव ऋवश्य उपस्थित करना चाहिए ।

प्रस्ताव का स्वस्त — जो प्रस्ताव विचारार्थ याने वाला हो उसे नियमों के अनुसार होना उचित है। उसका नोटिस य्याए य्योर वह सभा के कार्य-त्नेत्र के य्यंतर्गत हो तथा विषय से संबंध करने वाला भी हो। वह सभा के य्योर संस्था के मौलिक य्याराय के विरुद्ध य्यथा उसके ध्येय से विषरीत नहीं होना चाहिए। उसमें य्यस्य का प्रतिपादन भी नहीं होना चाहिए। वह धदनामी करने वाला य्यथा य्यप्राध के लिए प्रेरित करने वाला भी नहीं होना चाहिए। कान्त की मर्यादा में रहने वाला तथा सभ्यता का उल्लंघन करने वाला न हो। यदि वह वियम के य्यनुक्ल न हो य्यथा य्यम्य रीति से वह य्यनुचित एवं य्यनुशासनहीन हो, तो उसे उपस्थित करने की य्याज्ञा याध्यन्त को नहीं देनी चाहिए। याध्यन्त का कर्त्तव्य है कि वह उसमें योग्य संशोधन सुकाए य्योर प्रस्तावक यदि उसको मंजूर कर ले तो दुरुस्त प्रस्ताव उपस्थित करने की य्यनुमित दे। सभा में होने वाले कार्य य्योर याने वाले प्रस्ताव कान्तन के सुतायिक हैं गैरकान्ती नहीं है, यह देखने की जिम्मेदारी मुख्यतया याध्यन्त्व की है। सभासद् भावना के व्यधीन होकर, देख के कारण या उपहास के लिए कुछ भी सुका सकते हैं, पर उन

पर नियमानुसार नियंत्रण रखना अध्यत्त का काम है। हिन्दुओं की संस्थाओं को कलमा पढ़ने तथा मुसलमानों की संस्थाओं को विष्णु-पूजा करने के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं हैं। यह उनके कार्य-त्तेत्र में भी नहीं आता। वात-वात पर गुस्से में आकर कानून-भंग करने का प्रस्ताव उपस्थित करने वाले गरमदली सभासद् भी हुआ करते हैं। सभासद् के किसी रिश्तेदार का देहानत हो जाने पर नगरपालिका का अधिवेशन स्थिगत करने का प्रस्ताव भी आया करता है। इस अनुभव से फायदा उठाते हुए अध्यत्त् को चाहिए कि वह संस्था की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए भी प्रस्तावों के सम्बन्ध में सावधानी से काम ले।

प्रस्ताव का रूप—प्रस्ताव के मंजूर होने से पहले प्रस्ताव की स्थिति एक सुफाव की-सी रहती है। यह कहना कि अमुक-अमुक वात हो जाय यह एक स्चना ही तो है। सभा ने उसे मंजूर कर लिया तो समफ लो कि उसे प्रस्ताव की संज्ञा प्राप्त हो गई। कोई प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत हुआ तो उसका यह अर्थ है कि सभा की मंजूरी के लिए एक सुफाव पेश किया गया है। सभा का मत निर्धारित हो गया कि वह प्रस्ताव है। प्रस्ताव, सिद्ध वस्तु का नाम है। कार्यक्रम में प्रस्ताव का उल्लेख है पर किसी-न-किसी को उसे गित देनी पड़ेगी। उसे 'मूव' अर्थात् उपस्थित करना पड़ेगा। कार्य-क्रम में अनेक संशोधन हो सकते हैं, अनेक विषय हो सकते हैं, पर जय तक कोई उनको गित न दे अथवा उपस्थित न करे तब तक उन पर चर्चा नहीं हो सकती। उन पर केवल इसी-लिए वाद-विवाद नहीं हो सकता कि वे कार्यक्रम में लिखे हुए हैं। किसी-न-किसी को खड़ा होकर यह कहना होगा ''मेरा यह सुफाव है कि इस विषय पर विचार किया जाय।'' ऐसा सभा के सामने आकर कहना चाहिए। कहने का अपियाय यह कि वाद-विवाद के लिए आने वाले प्रत्येक विषय को पहले प्रस्ताव का रूप दे देना आवश्यक है।

प्रस्ताव का उपस्थापन — प्रस्ताव अथवा तद्विपयक संशोधन उपस्थित करने का अधिकार प्रत्येक सभासद् को है। सभा का निर्णय प्रस्ताव द्वारा व्यक्त होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी अधिकारी सभासद् को वह प्रस्ताव सभा के सामने उपस्थित करना उचित है। कोई भी संशोधन सभा के सामने लाया जाय परंतु जो सभासद् नहीं है अथवा जिसे प्रस्ताव उपस्थित करने का अधिकार, नहीं रह गया है, ऐसा व्यक्ति यदि कोई प्रस्ताव उपस्थित करे तो वह उचित नहीं। तथापि उसके संबंध में तस्काल आपित्त करनी चाहिए। प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् की गई आपित्त व्यर्थ है। इसी प्रकार

पर्याप्त वाद-विवाद हो चुकने के पश्चात की गई द्यापति का भी कुछ महत्त्व नहीं फिर भी वाद-विवाद त्यारंभ हो जाने के पश्चात् श्रापत्ति उठने पर उसी प्रस्ताव को किसी योग्य सभासद की छोर से उपस्थित करवाकर विचार किया जा सकता है। कुछ संस्थायों में ऐसा नियम होता है कि जिसने उस प्रस्ताव का नोटिस दिया हो, उसी को प्रस्ताव पेश करना पड़ता है। उस अवस्था में भी पर्याप्त चर्चा हो चुकने के पश्चात यदि आपत्ति की जाय और कोई दूसरे अधि-कारी सभासद वही प्रस्ताव उपस्थित करें, तो उसमें त्रापित की कोई बात नहीं। इस सम्बन्ध में अध्यक्त यदि वैसा निर्णय देकर काम चालू रखे तो वह श्चनचित नहीं होगा। कभी-कभी नोटिस देते समय तो सभासदत्व श्रौर श्रिधिकार रहता है. पर सभा के समय नहीं रहता । उस दशा में भी यदि विलंब से आपत्ति की जाय तो अध्यन को उपरोक्त रूप में ही निर्णय देना चाहिए। इतनी बात जरूर है कि ब्रापित यदि प्रस्ताव के देश करने से पूर्व ब्राथवा पेश करते ही उठाई जाय, तो ब्राध्यचा नियमानुसार यह निर्ण्य दे कि वह समासद प्रस्ताव पेश करने का अधिकारी नहीं है। यदि नोटिस की शर्त हो तथा अन्य किसी ने उक्त प्रस्ताव के लिए नोटिस न दिया हो तो वह प्रस्ताव रह जाता है। सामान्यतः विशिष्ट एवं मौलिक प्रश्नों के त्रातिरिक्त त्रान्य विषयों के प्रस्ताव के लिए किसी सभासद ने नोटिस दिया तथा वह उपस्थित न हो सका, या उसने किसी ग्रान्य सदस्य को प्रस्ताव पेश करने का ग्राधिकार लिखित रूप में दे दिया हो तो उस अवस्था में, अन्यतः उस सदस्य को प्रताव पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

श्रमेक स्थानों पर वका पहले श्रामा भाषण करता है श्रीर पीछे से प्रस्ताव उपस्थित करता है। उसे श्राध्य इसी रार्त पर वोलने की श्रामित दे कि वह श्राणे चलकर प्रस्ताव पेश करने वाला है। यदि वह भाषण करके कोई प्रस्ताव पेश न करे तो श्राध्य को मूर्य वनना पड़ जाता है। श्राच्छा उपाय तो यह है कि श्राध्य वका से पहले प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए कहे, तथा पीछे भाषण करने के लिए । श्रामेक बार यह भी होता है कि वक्ता भाषण तो दे जाता है पर प्रस्ताव पेश करना भूल जाता है। कार्यक्रम में यदि प्रस्ताव का उल्लेख हो श्रीर नोटिस भी दे रखा हो, तो उसके श्रामुसार प्रस्ताव उपस्थित करना चाहिए। उसमें यदि शाब्दिक स्वरूप का श्राथवा श्रान्य कोई छोटा-मोटा संशोधन करना हो तब उसके लिए श्राध्य की श्रामित लेना श्रावश्यक है। प्रस्ताव में प्रस्तावक को कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करना हो श्रीर उसके लिए नोटिस की शर्त हो तो वह संभव नहीं है।

अनुमोदन - प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमोदन आवश्यक है और वह अनुमोदन अधिकारी सभासद की ओर से होना चाहिए। विधान-सभा में प्रस्ताव के लिए अतुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तथापि सब स्थानिक स्वायत्त संस्थात्रों में तथा अन्यत्र कानन द्वारा अस्तित्व में आने वाली संस्थात्रों में श्रानुमोदन की श्रावश्यकता रहती है। इंग्लैंड की लाई-समा में प्रस्ताव या संशोधन आदि के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। इसके विपरीत कामन्त-सभा में दोनों को ही अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यदि अनु-मोदन के लिए कोई नियम न हो तो उसके लिए प्रचलन का रहना अभीष्ट है। जहाँ अनुमोदन आवश्यक है वहाँ वह अधिकारी सभासद की ओर से आना चाहिए। अधिकारी सभासद की क्योर से अनुमोदन प्राप्त हुआ हो तो ज्यों ही अध्यक्त को उसका अनोचित्य ज्ञात हो जाय अथवा किसी की ओर से आपित उठाई गई हो तो अध्यक्त तत्काल उसे ठीक करवा ले। यदि किसी प्रस्ताव का अनुमोदन किसी अधिकारी व्यक्ति ने किया हो, और उस पर वहस होते समय किसी ने इस बारे में कोई ऋापत्ति न उठाई हो तो उस ख्रवस्था में वह प्रस्ताव गैरकान्नी साबित नहीं हो सकता । ऋष्यच द्वारा उपस्थापित संशोधन ऋादि पर श्चनमोदन की त्यावश्यकता नहीं रहती।

सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न—नियमानुसार प्रस्ताव उपस्थित किया जा चुका, अनुमोदन भी हो गया तो अब प्रस्ताव के ऊपर वहस करने की अनुमित अध्यक्त द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। विधान-सभा में प्रस्ताव उपस्थित होने के बाद अध्यक्त प्रस्ताव पढ़कर सुनाता है और उसके बाद उस पर वहस की जाती है। अध्यक्त द्वारा "प्रस्ताव पर वहस की अनुमित मिल गई और सभा में प्रस्ताव पर वहस हो" इस प्रकार की घोषणा के बिना सभा प्रस्ताव पर वहस नहीं कर सकती। अध्यक्त द्वारा वह प्रस्ताव सभा के सामने चर्चा के लिए रखा जा चुका तो अब वह "सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न" (क्वैश्चन विकोर दी हाउस) वन जाता है। तब उस पर बोलने का प्रत्येक सभासद् को अधिकार है। सभा के सामने 'प्रस्तुत प्रश्न' का अर्थ है नियमानुसार गित प्राप्त करके सभा के अध्यक्त द्वारा बहस के लिए भेजा हुआ 'प्रस्ताव'। जिस विषय पर नियमानुसार बहस चालू है, फिर चाहे प्रस्ताव हो अथवा तद्विषयक कोई संशोधनों वह सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न कहलायगा।

भाग लेने का श्रामिकार—जो व्यक्ति संस्था का नियानुसार सदस्य है, उसे सभा में बोलने तथा बाद-विशद में माग लेने का श्राधिकार है। उसे प्रसाव उपस्थित करने, संशोधन उपस्थित करने, सभा को स्थगित करने,

संभाव पेश करने, बहंस को बंद करने की माँग करने, प्रश्न पूळुने, खुलासा करने तथा मत-विभाजन की माँग छादि करने का छिषिकार है। प्रत्येक संस्था के संविधान में सदस्यता की योगयता का उल्लेख होता है। किसी संस्था की सदस्यता किस प्रकार प्राप्त होती है तथा सदस्यता से किस प्रकार च्युत हो जाना पड़ता है, इस संबंध में भी नियम बने रहते हैं। जैसे चन्दा बहुत दिनों से रुका हुआ हो, पुस्तकें तथा अन्य सामान गुम कर दिया हो, छुड़ी के बिना एक खास समय तक अनुपरिथत रहा हो, फीजदारी अपराध के कारण सजा हुई हो, संस्था के किसी प्रस्ताव द्वारा ग्राथवा सरकार के किसी ग्रादेश द्वारा सभा की सदस्यता रह समभी गई हो-श्रीर इस प्रकार के श्रथवा इसी आश्रय के अनेकों नियम होते हैं। वहस में भाग लेने सम्बन्धी सभासद के अधिकारों के बारे में आपत्ति टीक समय पर उठानी चाहिए। कहीं-कहीं सभा में भाषण देने का अधिकार रहता है पर मत देने का नहीं। इस परिस्थिति में त्रापत्ति उस समय उठाना चाहिए जब मत लिये जा रहे हों। ग्रानधिकारी सभा-सदु के मत देने पर त्यापत्ति उठते ही वह मत कम कर देना उचित है। यदि यह मामला कोर्ट में चला जाय तो कोर्ट भी यही करता है। मत के संबंध में निर्णय हो चकने के बाद आपत्ति यदि पहली बार ही कोई में दाखिल हुई हो तो, कोर्ट उसे मान्य कर लेता है और अनिधकत मतों के साधित हो जाने पर उन्हें कम कर देता है। अनिधिकार-पूर्वक किसी ने सभा में भाग लिया हो अथवा श्रिधिकारी श्रध्यच् के तत्त्वावधान में कुछ काम हुत्रा हो तो केवल इसीलिए वह काम गैरकानूनी साबित नहीं होता। राजनीतिक मामलों में सजा भोग आने के बाद लेखक की अध्यक्तता में पूना-नगरपालिका की सभा का काम आगे चलकर श्रापत्ति उठाए जाने तथा सदस्यता रद हो जाने पर भी, विधियक ही माना गया।

बोलने का अधिकार—अध्यत्त जिसका नाम ले उसे बोलना चाहिए। जिन लोगों ने प्रस्ताव का नोटिस अथवा कोई संशोधन भेज रखा हो, अध्यत्त को चाहिए कि उचित समय पर उन्हें प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए अथवा संशोधन पेश करने के लिए बुलाए। जब सामान्य चर्चा आरम्भ होती है लब एक ही समय अनेक सभासद् बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। उस समय उनका कम निर्वारित करने का अधिकार सभावित को रहता है और वह जिसका नाम ले उसको ही बोलना चाहिए। उचित का से चर्चा हो तथा सब पन्नों को

१ सभा-शास्त्र के लेखक

न्याय मिले, इस विवार से जो कम अभीष्ट हो उसी के अनुसार नाम निर्धारित करने चाहिएँ। कौन बोले, यदि यह निर्धारित करने का अधिकार अध्यक्त को न हो ग्रौर यह भी बहुमत से ही निश्चित हो, तो उससे ग्रनथ हो जायगा। बहुमत वाला पच्च त्राल्पमत वाले पच्च को त्रावसर देगा इसका क्या भरोसा? सत्यवादी वक्ता की अपेक्ता लोकप्रिय वक्ता को ही सभा मंच उपलब्ध हो जाने के कारण अनेक लोगों को समय नहीं मिलता। विधान-सभा में यदि एक ही समय दो वक्ता खड़े हो जायँ तो उस सभासद को पहले मौका देने की प्रथा है जो नया हो अथवा जिसने अब तक अपना मुँह न खोला हो। पहले 'हाउस ऑफ कामन्स' में यह प्रथा थी कि यदि एक ही समय अनेक वक्ता बोलने के लिए खड़े हो जाते स्त्रीर सभापति द्वारा बताया हुन्ना कम उन्हें मान्य न होता, या प्रत्येक सभासद् पहले बोलने के अपने अधिकार पर आग्रह करने लगता, तो उस श्रवस्था में प्रस्ताव द्वारा इसका निर्ण्य हुआ करता था। पर अव यह प्रथा सब-मान्य हो गई है कि अध्यक्ष जिसका नाम ले वही बोले तथा अपन्य लोग वैठ जायँ। अध्यत् का निर्णय सभी मानते हैं। अध्यत् एक बार एक पत्त् के वका को तथा अगली बार दूसरे पत्न के वक्ता को बुलाने के साधारण कम को निश्चित करके वक्तात्रों को बुलाता है। इंग्लैंगड की लार्ड-सभा में जब कभी ऐसी समस्या उठ खड़ी होती है तो प्रस्ताव द्वारा निर्णय कर लिया जाता है। व्यवस्था, त्र्यनुशासन तथा न्याय इन तीनों दृष्टियों से, कीन बोले यह निश्चय करने का त्र्यधिकार त्राध्यत् को है। विधान-सभा में स्पष्ट रूप से यह त्र्यधिकार त्राध्यत् को दिया हुन्ना होता है। बोलने के लिए खड़े होने का न्राधिकार प्रत्येक सभासद् को है, परन्तु जो सभासद् अध्यत् के दृष्टि-त्तेत्र में आयगा और जिसका नाम समापित लेगा, उसी को बोलना उचित है तथा श्रौरों को बैठ जाना चाहिए ।

एक ही बोले — समा विचार-विनिमय अथवा किसी निर्ण्य के लिए होती है। अतः शान्ति उसकी पार्य-भूमि है। वह रहेगा तो सभा का काम हो सकेगा। इसलिए सभा में एक समय में एक ही व्यक्ति बोले तथा अन्यों को उसे शांति-पूर्वक सुनना चाहिए। सभा में बैठकर दूसरे लोग कितनी भी हल्की आवाज में बातचीत करें पर उससे सभा में व्यवधान उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता \ सभा, गण्यें लड़ाने वालों का अखाड़ा नहीं है। जो उस समय बोल रहा हो सभा पूर्ण रूप से उसी की होनी चाहिए। जब तक वह बोल रहा है परस्पर काना-फूसी ठीक नहीं।

बोलने का ढंग-जिसका नाम अध्यत्त ने लिया हो उसे चाहिए कि वह खड़ा होकर बोले। वह यदि बीमार हो अथवा अपंग हो तो अध्यत्त की श्रानुमित से वह बैठकर बोल सकता है। खड़े होकर बोलने से सारी सभा नज़र के सामने रहती है तथा अभिनय के लिए गञ्जाइश रहती है। बक्ता की आवाज श्रिधिक दूर तक पहुँचती है। वक्ता को जनता मली-मांति देख सकती है। वक्ता श्रीर श्रोता दोनों की दृष्टियाँ एक-दूसरे से मिली रहनी चाहिएँ। जब तक उनमें एक विशेष प्रकार का तादातम्य उत्पन्न नहीं हो जाता ता तक यथार्थ रूप में भाषण में जान नहीं पड़ती । सँपेरे ग्रीर साँप की नजरें जब तक एक दूसरे के साथ नहीं मिलती तब तक बीन में माधुर्य का संचार नहीं होता। नाग भी फन उठाकर तव तक नहीं नाचता । वाणी का उतार ग्रीर चढ़ाव, ग्रथीनुरूप अभिनय ग्रादि ये सब श्रोता सनें तथा देखें तभी वक्ता उनके मन में प्रवेश कर सकता है। अपने भाषरा का श्रोतायों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे जो वक्ता नहीं देखता या नहीं समभता, वह या तो स्वयं अपना भाषण शीव समाप्त कर देता है या फिर सभा उसे वैसा करने के लिए बाध्य कर देती है। खड़े होकर भाषरा करते समय वक्ता श्रोतात्रों के हृदय देखता है -ऐसा कहें तो कोई श्रात्युक्ति नहीं। वक्ता यदि खड़े होकर भाषण दे तो उसके शब्दों का सही-सही श्चर्य, उत्तरे हाव-भाव से, श्रोताश्चों को श्चिषक श्चन्छी तरह समक में श्चा जायगा।

सभा का सामुदायिक रूप एक श्रेष्ठ वस्तु है। इस 'देवता' को प्रसन्न करना हो तो उसके सामने खड़े होकर बोलने से उसकी प्रतिष्ठा की रत्ता हो सकती है। वक्ता का गौरव भी इसी में है। कौरवों की सभा में श्रीकृष्ण ने भी इसी नियम का पालन किया था। श्रंगद ने जब राज-सभा में वैठकर बोलना श्रारम्भ किया तो रावण ने उसे श्रिशिट कहकर संगोधित किया था। सब विधान-सभाश्रों में यह प्रचलन है। जहाँ राजा श्रयवा राज-प्रतिनिधि विधान-सभाश्रों में श्राते हैं वहाँ राजा श्रयवा उसका प्रतिनिधि भी खड़ा होकर ही भाषण देता है। सभा में खड़े होकर बोलने का नियम श्रथ्यत्त सहित सब लोगों के ऊपर लागू है। श्रथ्यत्त को किसी प्रकार का निर्णय देते समय, भाषण करते समय, प्रस्ताव पढ़ते समय, मतों पर निर्णय प्रकट करते समय खड़ा होना चाहिए। जहाँ यह श्राचरण में नहीं लाया जाता वहाँ समफना चाहिए कि श्रयोग्य परम्परा चल रही है।

लिखित भाषण् —वक्ता को भाषण् करना चाहिए श्रर्थात् वह लिखित भाषण् पढ्कर सुनाए। लिखित भाषण् भाषण् नहीं, प्रत्युत वह तो वाँचना है। चर्चा तथा विचार-विनियम सभा का प्राग्ण हैं। इस दृष्टि से भी भाषण् का बाँचना श्रद्धित ही नहीं शत्युत निर्धिक भी हैं। लिखित भाषण् जैसा कि हम पिछले एक प्रकरण में कह भी द्याए हैं, किन्हीं कल्पनायों पर ख्राश्रित रहता है। उसमें सभा में जो कुछ हुया या हो रहा है उसका समावेश नहीं हो सकता। ग्रपनी पुरानी धारणायों से चिपटे न रहकर जो बात यथार्थ में युक्ति-संगत प्रतीत हो ग्रीर जो मन को जँच जाय, ग्रपने मत ग्रीर पक्ता ग्राग्रह छोड़कर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना, यह बाद-विवाद में भाग लेने वाले प्रत्येक सभासद् की तात्त्रिक भूमिका होनी चाहिए। लिखित भी भाषण पढ़ना इस तात्त्रिक भूमिका के तथा वाद-विवाद के मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। वक्ता ग्रीर श्रोता के बोध में जो तादात्म्य ग्रीर जो मनः संवेदना रहनी चाहिए, वह इस प्रकार भाषण पढ़कर सुनाने में नहीं रह सकती। इस संबंध में ग्राधिक विवेचन हम पिछले प्रकरण में कर ही ग्राए हैं। कामन्स-समा में लिखित भाषण पढ़ने की मनाही है। उनका कारण यही माना जाता है कि वह प्रथा वाद-विवाद की तात्त्रिक भूमिका से ग्रासंगत है।

यहाँ की केन्द्रीय विधान-सभा में लिखित भाषण करने की ब्रानुमति है। बहत सी प्रांतीय विवान सभात्रों में ऐसा अवसान नहीं है। स्थानीय स्वायत्ती संस्थात्रों में इस बारे में शायद ही कहीं कोई नियम बना हन्ना हो। तथापि लिखित भाषण करना भले ही नियम-विरुद्ध न हो पर वह असुविधाजनक श्रीर निरर्थक तो है। प्रभाव की दृष्टि से भी वह हलके दर्जे का साबित होता है। प्रत्येक वक्ता यदि खड़ा होकर निबंध-पाठ करने लग जाय तो मुसीवत हो जायगी और वाद-विवाद होना भी मश्किल हो जायगा। वक्ता यदिः बाँचने लगे तो स्वभावतः सभा में अशांति मचने लग जाती है। अतः अध्यवः इस पात की ऋोर विशेष ध्यान दे कि वक्ता भाषण बाँचना न शुरू कर दे। इसके लिए जिस प्रकार भी नियंत्रण स्थापित किया जा सके उस प्रकार वह स्थापित करे। ऐसा करना अनेक दृष्टियों से वांछनीय है। जब कभी कोई महत्त्व की नीति उद्गोधित करनी हो, कोई महत्त्व का स्पष्टीकरण करना हो, श्रपना कोई प्रसंगानुकृल उद्धरण पढ़कर सुनाना हो, तो यह बताने की त्रावश्यकता नहीं कि वक्ता को वैसा करने की छुट रहनी चाहिए। वक्ता को बोलते समय कुछ लिखित टिप्पणियाँ अपने पास रखनी हो तो उसमें कोई श्रापत्ति की बात नहीं है, उनका वह योग्य उपयोग भी कर संकता है। अनेक वक्ता त्रपने भाषणों को उद्धरणों का संग्रह ही बना डालते हैं। यह भी उचित नहीं । ऋनुपरिथत सभासद् का लम्या-चौड़ा भाषणात्मक पत्र वाँचना भी श्चनुचित है। भाषण खुद ही करना चाहिए। श्रीर वह तैयार भी खुद ही करें। दूसरे का भाषण अथवा दूसरे द्वारा तैयार किया गया भाषण पद्भा

यह ग्रार्थ रखता है कि बोल ने वाला स्वयं वाद-विवाद में भाग नहीं ले रहा। ग्राथवा वह भाड़े के टह् की तरह काम कर रहा है। वाद-विवाद में कुछ ग्रापने विचार वक्ता को उपस्थित करने चाहिएँ। जहाँ ग्रास्था है, लगन है, वहाँ ग्रान्था राज्द वक्ता को स्फते हैं। लिखित भाषण से वाद-विवाद की विडंबना होती है ग्रीर उसमें नकलीयन ग्रा जाता है।

भाषा-जहाँ सब लोग एक ही भाषा बोलते हैं वहाँ भाषा का सवाल ही नहीं उठता । पर, जहाँ ग्रानेक भाषा बोलने वाले हैं ग्रारि वे सभा के सभासद भी हैं, वहाँ वक्ता को किस भाषा में वोलना चाहिए-यह एक सवाल पैदा हो जाता है। संस्था की कोई एक मापा निश्चित हो, वक्ता को उस भाषा का सम्य परिज्ञान हो तथा उस भाषा में वह अपने विपय का प्रतिपादन इस प्रकार कर सकता हो कि श्रोतात्रों को वह अच्छी तरह समभ में त्रा जाय, तो उनको उन क्रिविकृत मापा में ही बोलना चाहिए। यदि वह भाषा न त्राती हो अथवा बहुत अच्छी न त्राती हो, तो वह अपनी मातृ-भाषा में ऋथवा उस भाषा में, जिसमें बोलने से ऋधिकांश सदस्य उसका कहना समभ सकें, बोल सकता है। संस्था की कोई भाषा निश्चित न हो तो वक्ता को भाषा-स्वातंत्र्य रहना चाहिए तथा श्रोता उसने किसी प्रकार की रुकावट पैदान करें। वक्ता की सदा यही इच्छा रहती है कि वह ऋपने मनोगत विचार श्रोतात्रों पर व्यक्त करे ऋौर इसी दृष्टि से वह भाषा का चुनाव किया करता है। श्रोता यदि यह ग्राग्रह करें कि वक्ता एक विशिष्ट भाषा में ही भाषण दे तो उससे उस भाषा के विषय में भले ही उनका प्रेमभाव व्यक्त होता हो, पर विचार-विमर्श अथवा बहस के लिए उससे कुछ भी मदद नहीं मिलती। उलटे उससे सभा की शान्ति भंग होने का खतरा बढ़ जाता है। सार्वजिनक सभा के अन्दर भी वक्ता को इस प्रकार की आजादी रहनी चाहिए। ऐसा उदाहरण देखने को मिला है कि जहाँ मुख्य वक्ता का भाषण मराठी में हो चुकने के पश्चात् , ग्रध्यन्त् ने केवल धन्यवाद के शब्द भर भराठी में कहे श्रीर सभा का पर्यवसान दंगे के रूप में हुआ। वका और श्रोता दोनों को भाषा-विषयक जिर प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए ।

स्थान — सार्वजनिक सभा में वक्ता को सभा-मंच पर खड़े होकर अथवा विशेष रूप से निर्माण किये गए आसन पर आकर भाषण करना चाहिए, यह हम पहले ही कह आए हैं । संस्थाओं की सभा में यह एक सामान्य प्रचलन है कि सभासद् जहाँ बैठा हो वहीं खड़ा होकर भाषण करे। यहाँ की स्थानीय स्वायत्त प्राप्त संस्थाओं में तथा विधान-सभाओं में यही प्रथा है । कामन्स-सभा में भी यही प्रथा है। किन्हीं देशों की विधान-सभात्रों में वक्ता की ऋपना स्थान छोड़कर वक्ता के लिए निर्धारित की हुई विशेष जगह पर जाकर बोलना होता है । यह भाषण-मंच अध्यद्म के आगे और सभा के सामने तथा कुछ ऊँचाई पर रहता है । संस्था की सभाएँ कहीं हों, यह प्रायः निश्चित-सा रहता है । जहाँ सभासदों की संख्या वहत ऋधिक नहीं रहती और सभासदों की बैठने की व्यवस्था भी बँधी हुई रहती है, वहाँ सभासद् को अपने बैठने की जगह पर खड़े होकर ही बोलना चाहिए । उदाहरणार्थ स्थानिक स्वायत्त संस्था, विधान-सभा प्रभृति संस्थात्रों में सभासदों की संख्या सीमित रहती है ब्रौर सामान्यतया सभासद् भी त्रालग-त्रालग सन्हों में बैठते हैं । त्राधिकारारूड़ पच् त्राध्यच् की दाहिनी त्रोर तथा विरोधी पत्त बाई स्रोर बैठता है। ऐसी व्यवस्था में बैठने की जगह पर खड़े होकर, विरोधी पत्त को अपने सामने रखकर, बोलना वाद-विवाद की दृष्टि से अधिक अनुकृल रहता है। अपना पत्त अपने पीछे अथवा अगल बगल में है यह विश्वास वक्ता को प्रोत्साहन प्रदान किया करता है। विरोधी पत्त ब्राँखों में श्रंजन डालकर त्रापनी त्रुटियों को पकड़ने के लिए कृत-संकल्प बैठा है, यह जानकारी भाषण में उत्तरदायित्व निर्माण करती है। उसके साथ-ही-साथ स्वमत-स्थापन के निमित्त वक्ता को एक प्रकार का ब्राहवान-सा मिला रहता है। बोलने वाले तथा अन्य सभासद एक ही स्तर पर आते हैं और प्रथक्त का अथवा छोटे-बड़े का भाव उनमें उत्पन्न नहीं होता।

इस व्यवस्था से वाद-विवाद में विचारों को प्राधान्य प्राप्त होने में सहायता मिलती है। वका ग्रध्यन्न के सामने वाले भाषण्ममंच पर जब खड़ा होकर बोलने लगता है तब वह ग्रमजाने ही सभा के वातावरण से थोड़ा-सा ग्रलग हो जाता है। उच्च स्थान से बोलने के कारण उसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ता है। सारी सभा उसके सामने रहती है। उसके सहकारी, उसके ग्रपने पन्न के सभासद् उससे दूर रहते हैं। इस व्यवस्था में वक्ता के भाषण् में भावनात्रों को ग्राधिक प्रोत्साहन मिलता है, ऐसा ग्रमुभव है। यदि इस सभा में प्रेन्नक भी उपस्थित हों तो बक्ता का ध्यान, सभासदों की ग्रोर ग्राहुष्ट होकर, उनकी प्रयोजन-पूर्ति करने की ग्रोर नहीं जाता, पत्युत भेन्नकों के ऊपर प्रभाव डालने की ग्रोर ग्राधिक ग्राप्तर होता है। यह ग्रमुभव बड़ी-वड़ी संस्थाग्रों की परिपदों में तथा ग्रधिवेशनों में हुग्रा है। ग्रतः विचार-प्रधान कार्य करने वाली संस्थाग्रों की (डेलिबरेटिव बॉडीज़) सभाग्रों में भाषण्ममंच नहीं रहना चाहिए। सभासद् ग्रपने बैठने के स्थान से ही भाषण् दे, इसी दृष्टि से सभा की रचना की जाय। ग्रध्यन्न के दोनों पाश्वों में दो पह ग्रीर वीच में खाली स्थान, इस रूप की रचना पन्त-संगठन के

लिए विशेष अनुकृल रहती है। कौन किस पद्म का है, यह समक्त में आ जाता है और वक्ता उस दृष्टि से भाषण कर सकता है। इसके विपरीत, इस प्रकार की आयत रचना के स्थान पर यदि अर्घन्नताकार रचना रहे तो उससे पक्नमें इतिक से स्पष्ट नहीं होता। समासद् एक दूसरे से सटकर बैटें तो वे सब एक दूसरे से मिले हुए दृष्टिगत होते हैं; और इस कारण वक्ता के लिए यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि भाषण को अधिक प्रभावोत्पादक बनाने के लिए किस और मुख्य करके कीन से शब्द बोले। विशेष रूप से मध्य में बैटे हुए लोग किस पद्म की ओर भुकेंगे, यह पता लगाना कठिन हो जाता है। परिमाणकारक विचार-विनिमय के लिए पहले इस बात का पता चल जाना आवश्यक होता है कि कौन किस मत को मानने वाला है। अतः सभा की रचना ऐसी होनी चाहिए कि जिससे इस बात का आसानी से पता लग जाय।

उपरिनिर्दिष्ट विवेचन विशेष रूप से उन संस्थाओं के लिए ही लागू होता हैं जिनकी सभाएँ वार-वार हुआ करती है। जिन संस्थाओं की सभाएँ साल में केवल दो या तीन बार होती हैं अथवा उससे भी कम, उनके लिए यह नियम लागू करने का विशेष प्रयोजन नहीं है। ऐसी सभाएँ नाम-भात्र के विचार-विनिमय की हुआ करती है। इस अवस्था में स्थान की दृष्टि से वक्ता को अध्यक्त के समीप मंच पर खड़े होकर भाषण देना अनेक समय सुविधाजनक रहता है।

भाषण में रुकावट — अध्यक्ष की आज्ञानुसार जय तक वक्ता भाषण दे रहा हो, तब तक सभा उसी की है ऐसा मानना ठीक है। उसके काम में रुकावट पैदा करके दूसरे सभासद को बोलने का, सुभाव या संशोधन उपस्थित करने आदि का अधिकार नहीं। भाषण करने वाले वक्ता से कोई जानकारी हासिल करनी हो, किसी प्रकार का कोई स्थितकरण माँगना हो, कोई शंका करनी हो या कोई सवाल पूजना हो तो पूछने वाले को अपने स्थान पर खड़ा हो जाना चाहिए। पर, अदि भाषण देने वाला वक्ता नीचे बैठकर पूजने वाले को अवसर न दे तो अश्व पूजने वाला नीचे बैठ जाय। बोलने वाला वक्ता यदि अवसर न दे तो अश्व पूजने वाला नीचे बैठ जाय। बोलने वाला वक्ता यदि अवसर न दे तो अश्व को पूछने वाले व्यक्ति को आज्ञा नहीं देनी चाहिए। एक ही समय में दो वक्ताओं का खड़े होकर बोलना सभा के कानून के विरुद्ध है। जो वक्ता बोल रहा है, जिसकी सभा है और वह जब तक नियमानुसार बोल रहा है तब तक उसे नीचे बैठने के लिए कहने का किसी को भी अधिकार नहीं है। यदि कोई उसे नीचे बैठने के लिए कह तो अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह उसका निवारण करे।

अध्यत्त का विशेषाधिकार—जन अध्यत्त खड़ा हो, उस समय बोलने

वाले वक्ता को नीचे बैठना ही चाहिए। बहस के चालू रहते समय अनेक संचालन-सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित होते हैं। उनका निर्णय देना आवश्यक होता है और यह करने का अधिकार अध्यक्त का है। उपस्थित प्रश्नों पर निर्णय देने के लिए अथवा किसी अन्य कारण से अध्यक्त ज्यों ही बोलने के लिए खड़ा हो, त्यों ही बोलने वाले वक्ता को नीचे बैठ जाना चाहिए। अध्यक्त के बैठ जाने पर वक्ता फिर से अपना भाषण नियमानुसार चालू कर सकता है। अध्यक्त के खड़े होने पर सभा में सर्वत्र शांति स्थापित हो जाय। सबको उसका कथन बैठकर शांति पूर्वक सुनना चाहिए। वह जो निर्णय दे उसे मंजूर करना चाहिए।

कानून के प्रश्न—संचालन-सम्बन्धी त्राह्मेप त्राथवा कानूनी सवाल स्रविलंब उपस्थित करने चाहिएँ। ऐसा कोई स्रवसर उपस्थित हो जाय तो उसका स्रोर स्रध्यह्म का ध्यान स्राक्षित करने का स्रधिकार प्रत्येक सभासद् को है। किसी सभासद् ने कोई कानूनी सवाल या कोई स्रापत्ति पेश की तो बोलने वाला वक्ता तत्काल नीचे बैठ जाय। यदि वह नीचे न बैठे तो स्रध्यद्म उसे नीचे बैठने की स्राह्म दे। कानूनी सवाल या स्रापत्ति पेश करने वाले का भाषण नहीं करना चाहिए। उसे सिर्फ यह बतलाना चाहिए कि स्रापत्ति का स्वरूप क्या है। कानूनी सवाल पर स्रथवा स्रापत्ति पर स्रध्यद्म की स्रनुमित के बिना किसी को वाद-विवाद करने का स्रधिकार नहीं है। स्रोर स्रध्यद्म को भी तभी उस पर वाद-विवाद करने को स्राह्मा देनी चाहिए जब कि वह देले कि विषय बहुत ही महत्त्व का है; स्रन्यथा छोटी-मोटी बातों पर वाद-विवाद के लिए समय देकर समय का स्रपन्यय करना है। स्रध्यद्म जो निर्ण्य दे उसे स्रान्तिम निर्ण्य माना जाय। यदि निर्ण्य नियमानुसार होगा स्रोर नियम टीक एवं सर्वसाधारण की कल्पना के स्रनुरूप होंगे तो स्रदालत भी स्रध्यद्म के निर्ण्य में रहो-बदल नहीं कर सकती।

कानूनी सवाल श्रोर श्रापित सामान्यतया तीन प्रकार की होती हैं:—
(१) श्रिधिकार का श्रातिकमण हो गया है ( श्रल्ट्रा वायर्स ) जो कार्य हो रहा है यह श्रिधिकार से वाहर का है । जो प्रस्ताव, संशोधन श्रिथवा बिल पेश किया गया है वह संस्था के कार्य-त्तेत्र में नहीं श्राता । श्रिथीत नियम श्रिथवा संविधान के द्वारा जो श्रिधिकार दिये गए हैं, उनमें होने वाला कार्य श्रन्तर्भृत नहीं होता ।
(२) नियम के विरुद्ध होने वाला कार्य, जो नियम बने हुए हैं यह स्पष्ट उनके विरुद्ध गैर कानूनी हो । (३) संस्था के हित के विरुद्ध सामान्य न्याय-विषयक कल्पनाश्रों के विरुद्ध श्रिथवा द्वेप-बुद्धि से काम किया जा रहा हो—श्रादि परि-

स्थितियों में श्रापत्ति उठाना उचित है।

संबोधन-पद्धात-"मान्यवर सभापति महोदय तथा उपस्थित सभासद् बत्बुख्रों" इस प्रकार सम्बोधन करके भाषण ब्रारम्भ करने की सामान्य परिपाटी है। सार्वजनिक सभात्रों में ऋष्यच और सभासद अथवा श्रोताओं को सम्बोधित करके भाषण करना ठीक रहता है। वहाँ का विषय हमेशा सीधा-सादा हुआ करता है । विस्तार पूर्वक वाद-विवाद सार्वजनिक सभा का प्रमुख ग्रथवा प्राथमिक लच्चण नहीं होता। वहाँ के श्रोता वास्तव में श्रोता-मात्र होते हैं। उनकी संख्या में तथा बोलने वालों की संख्या में बड़ा भारी श्चन्तर होता है। बोलने वाले पाँच-सात हों तो सुनने वाले हजारों होते हैं। बोलने की तैयारी करके ग्रथवा प्रश्न करने की हिं? से ग्राने वाले लोग नाममात्र को होते हैं, श्रतः वक्ता के बोलते समय बीच में श्रापत्ति उठाने वाले श्रथवा प्रश्नोत्तर करने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं। इन बातों का अवसर बहुत ही कम रहता है। जन साधारण की उपस्थिति के कारण होने वाले भाषण किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित करके होते हों, इसकी सम्भावना बहुत ही कम है। वैयक्तिक अथवा पद्मपातपूर्ण भावना का प्रदर्शित करने के अवसर वहाँ सामान्यतया उपस्थित नहीं होते । कारण, व्यक्ति ऋथवा गुट उस विशाल जन-समुदाय में असप्ट लुप्त-सा हो जाता है। जिस सभा में सभासदों की संख्या सीमित रहती है उस सभा की ख्रवस्था इससे सर्वथा भिन्न रहती है। जिस पर टीका-टिप्यणी करनी होती है वह व्यवित अथवा दल एकदम आँखों के समाने अथच व्यक्तित्व की दृष्टि से पृथक रूप में ऋपने सामने वैठे हुए होते हैं। विरोधी संगठित होते हैं तथा विषय की पार्श्वभूमि के ज्ञान के कारण विरोध के लिए उत्सक तथा पूरी तरह तैयार रहते हैं। इस परिस्थिति में वक्ता के सभासदों को सम्बोधित करके बोलने से रुकावटें, प्रश्ने तर तथा करता श्रादि के उत्पन्न होने की सम्भावना श्राधिक वढ जाती है।

विचारणीय विषय के तास्विक वातावरण में से वैयक्तिक ईर्ष्या-द्वेष, मानापमान, तानेजनी ब्रादि से मिलन हुए वातावरण में सभा पहुँच जाती है। इसे टालने के लिए वक्ता का ब्रध्यक्त को संबोधित करके बोलना वातावरण के ब्रोचित्य को बनाए रखने में पर्याप्त ब्रांश तक सहायक होता है। ब्रध्यक्त को सम्बोधित करके जो भाषण दिया जाता है उसमें ब्रभीध्ट मर्यादाब्रों का पालन होता है। च्र्ँकि ब्रम्य सदस्यों को सीधा सम्बोधित करके भाषण नहीं दिया जा रहा होता ब्रत: उसमें 'तृ-त् मैं-मैं' की गुझाइश कम रहती है। ब्रध्यक्त को माध्यम बनाने से ब्रालोचना का एक प्रकार का ब्रप्रत्यक्त भाव बना रहता है

स्रोर उसके कारण उसकी तीव्रता भी कम हो जाती है। सीधा बोलने से होने वाले परिणाम में स्रोर ग्रध्यन्त की बीच में करके बोलने से होने वाले परिणाम में स्रन्तर रहता है तथा उसमें तात्विक स्वरूप की हानि कुछ भी नहीं होती। इससे विचार विनिमय के उन्तत वातावरण में होने के लिए सहायता मिलती है। चूँ कि भाषण ग्रध्यन्त को सम्बोधित करके हो रहा होता है स्रतः ग्रध्यन्त स्रधिक जागरूक रहता है श्रीर नियमानुसार काम चलाने की श्रोर उसका ध्यान ग्रधिक रहता है।

उपरोक्त विवेचन की दृष्टि से सार्वजनिक सभा में वक्ता यदि ऋध्यच्च ऋौर सभा दोनों को सम्मोधित करके भाषण दे तो उसमें भी अनुचित कुछ नहीं। साल में एक-दो दफा काम करने के लिए होने वाली सभा में भी वक्ता यदि इसी प्रकार ऋाचरण करे तो कुछ ऋनुचित नहीं होगा। परन्तु जिनका काम बार-बार होता रहता है ऋौर वे सब काम सभा द्वारा ही होते हैं, तो उन संस्थाऋों की सभाखों में वक्ता के लिए यही उचित होगा कि वह केवल ऋध्यच्च को ही सम्मोधित करके भाषण दे। यहाँ की सारी विधान-सभाछों में यही प्रथा है ऋौर नियम भी यही हैं। कॉमन्स-सभा में भी यही नियम है ऋौर सभा को सम्बोधित करके बोलना वहाँ ऋनुचित माना जाता है। लाई-सभा में ऋलवत्ता वक्ता केवल सभासदों को ही सम्योधित करके भाषण देता है। बहुतेरी स्थानिक स्वायत्त संस्थाऋों में यह नियम बनाया हुऋा है कि वक्ता ऋध्यन्त को ही सम्बोधित करके बोले। जहाँ यह नियम न बना हुऋा हो वहाँ इस प्रथा को चालू करना उचित होगा।

भाषण की सीमा—सभा के सामने जो प्रश्न उपस्थित हों उन्हीं को लेकर वक्ता को अपना भाषण देना उचित है। अप्रस्तुत भाषण वन्द करने के लिए कहने का अधिकार अध्यक्त को है। सभा के सामने कोई प्रस्ताव आया हुआ हो तो उस प्रस्ताव पर, सभा स्थिगित करने का प्रस्ताव आया हुआ तो उस प्रस्ताव पर, कोई धारा हो तो उस धारा पर, संशोधन हो तो उस संशोधन पर; कहने का तात्पर्य यह कि सभा के सामने जो भी सवाल पेश हो उसी पर वक्ता को बोलना चाहिए। यदि किसी बिल की किसी एक धारा पर विचार चल रहा हो तो उस समय समस्त बिल पर भाषण देना अप्रासंगिक है। स्थिगित प्रस्ताव के पेश होने पर वाद-विवाद के मुख्य विषय पर बोलना अप्रासंगिक है।

प्रस्तुतता—विल पर होने वाली वहस की द्यानेक द्यवस्थाएँ होती हैं। जो द्यवस्था चल रही हो उस द्यावस्था को लेकर बोलना ठीक है। जिन बातों का फैसला हो चुका हो उन पर बोलना द्यायस्तुत है। केवल इतने भर से कोई भाषण प्रस्तुत नहीं सिद्ध हो सकता, कि वह उन विषयों से सम्बद्ध है जो चालू प्रश्नों से तो प्रसित नहीं हैं, परन्तु ग्रागे विचारार्थ उपस्थित होने वाले हैं ग्रथवा जिनका निर्देश कार्यक्रम में है। मुख्य प्रश्न पर विचार हो चुकते के पश्चात् वृदि कोई ग्रानुषंशिक विषय सभा के समझ हो तो पुनः मुख्य विषय पर बोलना ग्रामस्तुत है। "साइकिलों पर कर लगाया जाय" यह प्रस्ताव पास हो जाने के बाद "विस्तृत योजना बनाने के लिए एक कमेटी बिटाई जाय"—ऐसा प्रश्न जब सभा के सम्मुख हो तो उस समय पुनः साइकिल-कर के गुग्ग-दोषों के के बारे में बोलना ग्रानुचित है।

कभी-कभी सभा के सामने ऐसा ग्रास्पष्ट-सा प्रस्ताव उपस्थित होता है कि ग्रामुक प्रश्न विचारार्थ कमेटी को साँपा जाय, उस समय उस प्रश्न के गुण्-दोषों के ऊपर विचार करना भी ग्रामसंगिक है। कमेटी में कितने सदस्य रहें इस प्रश्न पर जब विचार हो रहा हो, उस समय मुख्य प्रश्न पर चर्चा करना सर्वथा ग्रामुक्तित है। जब सभा के सामने यह प्रश्न हो कि ग्रामुक पद्धित से सभा के काम को चलाया जाना चाहिए तो उस समय जो काम होने वाला है उसके गुण-दोषों के बारे में बोलना ठीक नहीं। निम्न विषयों पर चर्चा नहीं हो सकती सम्यता के विपरीत कहकर घोषित किया गया विषय, ग्रामुक्योगी सिद्ध किया गया संशोधन, मंजूर ग्राथवा नामंजुर की गई ग्रापित्तियाँ ग्रार समा संचालन से समबद ग्राथव हारा दिया गया निर्ण्य। उस निर्ण्य को मंजूर करके चर्चा ग्रार वाद-विवाद किया जाना चाहिए। इससे सम्यन्धित चर्चा के उल्लेख ग्रादि को प्रस्तुत प्रश्न नहीं माना जायगा। उस समय सभा के सामने ग्राध्यक्च पर ग्राविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित हो ग्राथवा उसे हटाने के बारे में प्रस्ताव हो, उस समय उसके निर्ण्य प्रस्ताव के ग्राश्य के ग्रानुकृत होंगे तो वे ग्रावश्य प्रस्तुत माने जावँगे।

पुनरुक्ति—वक्ता का भाषण सभा के सामने उपस्थित प्रश्न के अनुसार होना चाहिए। अपस्तुत भाषण करने वाले को सूचना दे देनी चाहिए। यदि वह न माने तो अध्यच्च को इस बात का अधिकार है कि वह वक्ता से भाषण बन्द करने को कहे। इसी प्रकार एक ही बात को बार-बार दोहराना, उन्हीं-उन्हीं प्रश्नों को अध्यवा उन्हीं-उन्हीं तकों को बार-बार उपस्थित करते चले जाना भी अपसंगिक है। अतः यदि कोई इस प्रकार कर रहा हो तो अध्यव् उसे बन्द कर दे। यह अधिकार सामान्यतया उसे विधान-सभाओं में प्राप्त रहता है। कामन्स-सभा में भी यह अधिकार अध्यच्च को प्राप्त है। चर्चा का अर्थ पुनरुक्ति करना किसी भी अवस्था में नहीं है

. श्रदालत के सामने प्रस्तुत विषय पर चर्चा—जो विषय श्रदालत में पेश किये हुए हों उनमें ऊहापोह नहीं करनी चाहिए। जो वात न्यायालय में निर्ण्य के लिए पहुँची हुई हो उस पर बहस करना अनुचित है। न्यायालय के सामने उपस्थित होने के कारण किसी बात पर निर्णय नहीं लिया जा सकता अथवा इस श्रवस्था में किसी प्रकार का प्रस्ताव लाकर उस विषय पर बहस की जाय तो इससे न्यार्थ के कार्य पर अनुचित दबाव पड़ सकता है। उसका अर्थ यह हो सकता है कि प्रत्यक्त अथवा अप्रत्यक्त रूप से न्याय के कार्य पर अनुचित प्रभाव डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। चाहे वे सभाएँ ऐसी संस्थात्रों की हों जो रजिस्टर्ड हैं या ऐसी संस्थात्रों की हों जो रजिस्टर्ड नहीं है, पर यह नियम सभी को मानना चाहिए। सभा की कार्रवाई प्रकाशित नहीं होगी त्रातः इस नियम को उपेचा करने में कोई हानि नहीं, यह मानना उचित नहीं। विधान-सभात्रों में इस सम्बन्ध में बिलकुल स्पष्ट नियम बने हुए हैं। स्थानिक स्वायत्त संस्थाएँ तथा ऋन्य वे संस्थाएँ, जिनका निर्माण कानून द्वारा हुन्ना है, इस प्रचलन को स्वीकार करती हैं। भले ही उनके इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नियम बने हुए न हों। न्यायालय के सामने मौजूद विवयों पर ऊहापोह करना एक प्रकार से न्यायालय का अपमान करना है। इसीलिए वह एक अपराध हो जाता है। त्रासली विषय तो बहस में लाया ही नहीं जा सकता, उसका उल्लेख तक वर्ष्य है। किया हुआ अपराध निन्दनीय हो सकता है पर जब तक श्रापराधी ने वह श्रापराध किया है यह सिद्ध नहीं हो जाता, श्रीर जब तक न्यायालय अपना निर्णय प्रकाशित नहीं करता तब तक उस विषय की निन्दा करना ऋनचित है।

वैयक्तिक आरोप—भाषण में वैयक्तिक आरोप नहीं होने चाहिएँ। बहस में वैयक्तिकता का अंश न रहे इस खयाल से कामन्स सभा में सभासदों का उल्लेख नाम लेकर नहीं किया जाता। सामान्यतया "माननीय सभासद्, मैंचेस्टर" "माननीय और विद्वान सभासद् आक्सपोर्ड" "माननीय मंत्री पर-राष्ट्र-विभाग" आदि कहकर उल्लेख किया जाता है। निर्वाचन-चेत्र और पद अथवा व्यवसाय इत्यादि का भी उल्लेख किया जाता है। सभासद् के नाम से कभी उल्लेख नहीं किया जायगा। सभासद् के नाम का उल्लेख तभी किया जाता है जब अध्यच्च को किसी सभासद् को सभा-यह से वाहर जाने के लिए कहना होता है। सभासद् को नाम लेकर संवोधित करने का तात्पर्य यह निकलता है कि उस सभासद् को सभा-भवन से वाहर निकल जाने की आज्ञा दी गई है, उसकी सदस्यता रह कर दी गई है। नाम लेकर संवोधित करने की प्रथा अव्यव्य कहीं भी नहीं है।

लाई-समा में भी ब्राव यह प्रवन्ध नहीं है। इस प्रथा से वैयक्तिक माव थोड़ा-सा कम अवश्य हो जाता है पर उसमें से वहाँ भी काम नहीं चलता । जहाँ अधि-कार हो वहाँ खीर जिस प्रकार की वस्त स्थिति हो, वहाँ उसके खनरूप ही समासदों का उल्लेख करना चाहिए। "'विरोधियों का कहना यह है कि" "स्थायी समिति के ग्राध्यत्न का कहना यह है कि" "विभाग का कहना यह है कि" इस प्रकार संबोधन करने से हानि तो कुछ है नहीं उलटे फायदा ही है। ''ब्रादरणीय मित्र श्रीप्रकाश'' ''मेहरवान सभासद श्री कालोखें'' केवल 'श्रीयत'त्र्यथवा 'राजश्री' 'संत' इत्यादि कहकर नाम का उल्लेख करने की प्रथा कल संस्थाओं में है। इस बारे में या तो वहाँ नियम बने होते हैं या फिर इस प्रकार का प्रचलन वहाँ रहता है। गौरव पूर्वक संबोधित करना बाद-विवाद में वांछनीय होता है । किसी भी प्रकार उल्लेख हो, पर वह सभ्यतापूर्ण हो । भाषण का उद्देश्य श्रीरों के मत ग्रपनी श्रीर करना तथा उनकी सहानुभूति को अपने पन्न में करना है। इस दृष्टि से सभ्य और मधर भाषा हमेशा ही प्रभाव पैदा करने वाली रहती है। प्रतिनत्ती अयवा अवने विरोधियों को अपमान-जनक शब्दों में याद करना अथवा उन पर आरोप लगाना, उन्हें भूठा कहना श्रीर भद्दे ढंग से उनका उल्लेख करना शोचनीय नहीं है।

सभ्य भाषा का प्रयोग-चका की भाषा सभ्य होनी चाहिए। अध्यापकों को इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि सभा में होने वाली बहस में किसी प्रकार का व्यशिष्ट राज्य न बोला जाय । किसी प्रकार का प्रिय विषय प्रतिपादित न हो । किसी प्रतिपादित चस्तु के ऋशिए होने के सम्बन्ध में कोई श्रापत्ति उठानी हो तो वह तत्काल उठानी चाहिए। ज्यां ही श्रापत्तिजनक शब्द बक्ता के मुँह से निकलें त्यों ही आपित की जाय। यदि इस प्रकार की आपत्ति वक्ता के भाषण के समाप्त हो चुकने पर की जाय अथवा बहुत देर भाषण हो चकने पर की जाय तो सभापति को चाहिए कि वह उस पर बहत अधिक ध्यान न दे। यदि आपत्ति जनक शब्द आव्यव ने स्वयं सुने हों तब तो कोई बात ही नहीं। यदि न सुने हों या अध्यर सुने हों तो आपत्ति करने वालों से कहे कि वे उस शब्द को एक बार किर पूरी तरह से सुनाएँ । ऋापत्तिजनक शब्द बका ने कहे हैं, इस बात का निर्वारण वक्ता से ग्रथवा सभा से पूछकर करना चाहिए। यदि कोई संवाददाता वहाँ हो तो उसकी लिखो हुई रिपोर्ट देखनी चाहिए। कहे गए शब्द श्रापत्तिजनक हैं, ऐसा श्रध्यक्त का मत बन जाय तो श्रध्यक्त श्रापत्ति-जनक शब्दों को वापिस लेंने के लिए वक्ता से कहे। वक्ता को चाहिए कि बह भी ऋपने उन शब्दों को वापिस ले ले, इसी में उसकी प्रतिष्ठा है। यदि वह उन

शब्दों को वापित लेने से इन्कार करे तो अध्यक्त उससे अपना भाषण बन्द करने के लिए कह दे। उस अवसर पर सभा को त्यागकर बाहर चले जाने की आज्ञा भी अध्यक्त दे सकता है। अध्यक्त के निर्णय पर फिर वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं रह जाती।

तुच्छ, ग्रापमानजनक, बदनामी करने वाले शब्द ग्राशिष्ट कहलाते हैं । श्रमत्य कथन श्रीर भ्रान्ति उत्तन्न करने वाली वातें श्रापत्तिजनक हैं। 'सभा को मूर्ख बनाया', 'बच्चों का-सा विरोध', 'स्वतन्त्रता के ढोंगी भक्त', 'खल पुरुष', 'निर्लंडज', 'उद्धत', 'गुएडा', 'पाजी', 'देशद्रोही', 'खुनी', 'सभ्य व्यक्तिको शोभा न देने वाला व्यवहार', 'भगइलू', 'शर्म महसून कराने वाला कृत्य', 'असत्य जानकारी दी', 'कम अधिक करके जानकारी दी', 'नालायक लोगों का प्रतिनिधि', 'बावला', 'त्रात्मा का विकय करने वाला' तथा 'नाम मात्र का मुसल-मान' इत्यादि वाक्यों का व्यवहार सभा-शास्त्र की दृष्टि से निन्दनीय ही नहीं श्रापत्तिकारक भी है। ऐसा भिन्त-भिन्त विधान-सभाश्रों के श्रध्यन्तों ने स्थिर कर दिया है। समासदों के व्यवहार के बारे में की गई ब्रालोचना यदि ठीक हो. उसने तानेबाजी व्यंजना में कही मर्मान्तक वातें हों अथवा किसी समय कदता या तीवता त्रा जाय. तो उससे भावरा ग्राशिष्ट नहीं हो जाता। ''वारम्बार तथा श्रसंबद्ध भाषण करके सभा के काम में विध्न उपस्थित कर रहे हैं"- ऐसा कहना कोई अनु चित नहीं है। ''श्रीयत .... का नेतृत्व अत्यन्त श्रोजस्वी है श्रातएव उसकी तरफ कोई देख नहीं सका", "विवेकके साथ इनकी गहरी मित्रता नहीं है'', ''सत्य की सिर्फ जानकारी' से ही काम नहीं चलता उसे व्यक्त करनेका ढंग भी त्याना चाहिए" "इसके लिए श्री " क्या करेंगे १" "अनुयानी लोगों का पीछे चलना. विचार न करना, खौर केवल नेताखों पर श्रद्धा रखकर व्यवहार करना श्रेष्ठ धर्म है, इस धर्म का पूर्ण परिपालन करने वाले के विरुद्ध कुछ भी कैसे कहा जा सकता है" - ये तथा इस प्रकार के अन्य वाक्य अशिष्ट नहीं हैं। जो शब्द सप्ट ही गाली-गलौज से भरे हुए हैं, अपशब्द हैं, अथवा अश्लील हैं, जहाँ केवल अपमान करने का, वे-आवरू करने का ही इरादा है, जहाँ पगड़ी उछालने की चेष्टा स्पष्ट दिखाई देती है, वहाँ ग्रध्यन की गई ग्रापित को सत्य मानकर व्यवहार करे।

वाद-विवाद के समय अनेक बार ज़ुब्ध करने वाला अपमान-कारक तथा असमय भाषा का भी इस्तैमाल हो जाता है और वातावरण गर्म हो उठता है। अनेक बार तो शब्दों से बढ़ते-बढ़ते मामला द्दाथा-पाई तक भी पहुँच जाता है। अध्यक्त को आपत्तिजनक शब्द वापिस लेने के लिए तो कहना ही चाहिए, यदि

प्रसंग ऋग पड़े तो वक्ता को खेद-प्रदर्शन करने की भी वह स्राज्ञा दे। यदि वक्ता उचित शब्दों में खेद प्रदर्शित करें तो उस प्रकरण को वहां समाप्त कर दें। अध्यक्त को हमेशा इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि सभा के अन्दर किसी का अपमान न हो, अथवा समा की कार्रवाई के चत्तते समय ऐसा कोई काम न होने पाय जिससे किसी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की गलतफहमी फैल जाय। हाथापाई की नौवत न ह्याने पाय। जो-जो ह्यापत्तिजनक व्यवहार सभा में हुए हों ग्रीर जो सभासद उसके लिए दोपी हो, ग्रध्यन्त उसके द्वारा उसका जो भी उचित परिमार्जन हो सकता है, वह करवाए । सभा के भीतर उत्तनन हुआ विरोध सभा की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाना चाहिए। वैयक्तिक मित्रता ऋथवा वैयक्तिक संबंधां पर उसका असर न पड़े। सब खिलाड़ियां की बृत्ति से रहें। रास्ते के ऋगड़ों को घर में न वसने दें। उसी प्रकार सभा में होने वाले फगड़ों को चौराहे पर नहीं जाने देना चाहिए। कॉमन्स सभा में ब्राध्यव के कथनानुसार लोगों ने छाउने अनुष्टे खत्म नहीं किए सो अनुपद्रने वालों को हवालात में रहना पड़ता है। ता तक उनका छुटकारा नहीं होता जब तक वे श्रध्यत्व के कथनानुसार काम करने तथा अपने भगड़े खत्म करने का स्राश्वासन नहीं दे देते । सार्वजनिक कामों में से उत्पत्न हुए व्यक्तिगत हेव के कारण नगर पर तथा देश पर भगानक विनित्त आ। पड़ने की अनेक भिवालों मीजद हैं।

अन्य संस्थाओं की निन्दा—समासद् के लिए जैसे यह बात बांछनीय है कि वह किसी अन्य समासद् की निंदा अथवा अप्रतिष्टा न कर, उसी प्रकार अपने मापए में वह किसी अन्य संस्था की निंदा न कर, यह भी आवश्यक है। योग्य आलोचना करने का उसे पूर्ण अधिकार है और होना भी चाहिए। विधान-सभाओं में किसी अन्य विधान-सभा की अनुचित आलोचना करना तथा अप्रतिष्टा करना मना है।

वेयिक्तक आलोचना —सभासदों के ग्रांति रिक्त ग्रान्य व्यक्ति सभा में नहीं रहते ग्रातः उन पर किसी प्रकार की वैयक्तिक ग्रालोचना नहीं की जानी चाहिए। उनके सार्वजनिक कृत्यों के बारे में भी जो ग्रालोचना हो वह उचित ग्रोर प्रासंगिक हो। जिनकी ग्रालोचना की जा रही है, वे यदि वहाँ ग्रपना पद्म रखने के लिए उपस्थित नहीं हो सकते, तो उस ग्रावस्था में सभापित किसी भी प्रकार की ग्रपमानकारक, ग्रान्यायग्रक एवं ग्रारोपपूर्ण ग्रालोचना न होने दे। राजा की ग्रालोचना वर्ष्य है पर राजकीय कारोबार की ग्रालोचना हर हालत में हो सकती है। व्यक्तिशः ग्राधिकारी ग्रालोचना का पात्र नहीं, पर उसका काम ग्रालोचना का विषय हो सकता है।

न्यायालय की आलोचना —भाषण में ऐसी कोई ब्रालोचना नहीं होनी चाहिए जिससे कि न्यायालय की मान-मर्योदा मंग हो । निर्णय पर यदि तास्विक दृष्टि से चर्चा की जाय तो कोई बुराई नहीं । उससे निष्यन्न होने वाले परिणामी की ब्रोर प्यान ब्राकुष्ट करना ब्रथवा उस पर चर्चा करना ब्रानुचित नहीं है । यह कहने कि वह निर्णय ब्राप्नाणिक है ब्रथवा पद्मपातपूर्ण है ब्रादि वातों से न्यायालय की मान-मर्यादा भंग होती है ।

संस्था की अनुचित आलोचना - ग्रापनी ही संस्था की ग्रापतिष्ठा करने बाली बातों पर वाद-विवाद ऋच्छा नहीं । सभा जो निर्णय दे वह सभा का निर्णय है। उसकी भी प्रतिष्ठा है। सभा के निर्णय की ख्रवहेलना खनुशासन के विरुद्ध है। समासद यदि स्वयं बुरा-मला कहने लगे या अप्रतिष्टा करने लगे ती जनता में संस्था का क्या मूल्य रहेगा । उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी । विधान-सभाश्रों में सभा के निर्णयों का अनुशासन हीनता पूर्वक उल्लेख करना नियमं-विरुद्ध है। विधान-सभा द्वारा वनाए हुए कानूनों का भी भद्दे रूप में उल्लेख करना अनुचित है। जब समा के सामने निर्ध्य को परिवर्तित करने का प्रस्ताव श्रयंवा कानून को रद करने का प्रश्न उपस्थित हो, उस समय किसी भी प्रकार का उल्लेख करना त्रापत्तिजनक नहीं। हाँ, इतनी वात त्रावश्य है कि जो भी उल्लेख किया जाय वह सर्वथा सम्बद्ध हो । 'मूर्खता से भरा कानून', 'प्रयोजन-हीन निर्णय', 'य्रापनी ही नाक काटने वाला वर्ताव' इत्यादि सारे उल्लेख यानु-शासन के विरुद्ध हैं। 'म्युनिसिपैलिटी क्या है सारा गुएडों का कारोबार है' इस पंकार का उल्लेख कोई सभासद करे तो वह कदापि चुम्य नहीं हो सकता है 'संस्था तो लार टपकाने वालों की बन गई है', 'भाड़े के टह खों की है'—ये सारे उल्लेख स्प्रप्रतिष्ठा करने वाले हैं।

भाषण में अपराध — भाषण की भाषा सम्य तो होनी ही चाहिए उसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि वह किसी प्रकार के अपराध को प्रोत्साहन देने वाला तथा किसी की बदनाभी करने वाला न हो तथा भाषा की सम्यता का चोला पहनकर भी अपराध किया जा सकता है। वक्ता जो कुछ बोलता है उसके लिए वह कानूनन जिम्मेदार है। जो सभा किसी संगठित संस्था की है, खुल्लम-खुल्ला काम करने वाली है, ईमानदारी से कानून-सम्मत विषयों पर चर्चा करने के लिए अथवा तत्सम्यन्धी विचार करने के लिए एकत्र हुई है, वहाँ किसी प्रकार कानून के विचन्न भाषण अथवा अन्य कोई चेष्टा न होने पाय, यह देखने का नेतिक उत्तरदायित्व अध्यक्त पर है। भाषण-स्वातन्त्र्य एक बहुमूल्य अधिकार है और साथ ही वह एक शस्त्र भी है। उसका किसी भी

श्चवस्था में दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। भाषण-स्वातन्त्र्य के श्चभाव में मनुष्य का मन मसोसा जायगा, व्यक्तित्व भुलस जायगा, उसकी वृद्धि नहीं हो सकेगी श्चीर श्चन्याय के विरुद्ध श्चावाज नहीं उठाई जा सकेगी।

भाषण-स्वातन्त्रय-भाषण-स्वातन्त्रय का द्यर्थ यह नहीं कि जहीं चाहे श्रीर जो मन में श्राए बोलने लग पड़े। शांति से सभा चल रही हो उस समय 'त्राग-त्राग' या 'साँप-साँप' कहकर चिल्लाने त्रीर सभा में गड़बड़ी मचाने का नाम भाषण स्वातन्त्र्य नहीं है। भाषण का ऋर्थ निंदा भी नहीं है। भाषण में उचित श्रीर योग्य श्रालोचना की सीमार्श्रों का पालन किया जाना चाहिए। सभा में भाषण करने के कारण ऊल-जलूल बोलने का अधिकार नहीं मिल जाता । केवल विवान-सभा में सभासद द्वारा किये गए भाषण के कारण उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । वहाँ भी राजद्रोह से भरा ग्रथमा बदनामी करने वाला भाषण करने की मनाही है। यदि कोई उस प्रकार का भाषण करे अथवा वैसा कुछ उल्लेख हो जाय तो अध्यन्न समा के नियम के अनुसार उसका यथोचित निराकरण करता है। या तो उतना हिस्सा समासर को वापस लेने के लिए कहा जाता है या फिर छपने वाले श्रिधिकृत समाचार में से उतना हिस्सा निकाल दिया जाता है। अधिकृत वृतान्त (ओं भिशियल रिपोर्ट) में आए हुए मैटर के बारे में भी सभासदों के विरुद्ध कानुन का सहारा लेकर कोई कुछ नहीं कर सकता। समाचार-पत्रों में छत्री हुई रितोर्ट के बारे में वक्ता के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता और यदि सभा का इतिवृत्त सरल तथा यथातथ्य (फेयर एएड एक्यूरेट) होगा तो समाचार-पत्र के विरुद्ध भी कुछ नहीं किया जा सकता । हाँ, उतना ही भाषण सभासद् ने ऋथवा ऋन्य किसी ने छापा तो प्रकाशक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा और इतना भाषण स्वातन्त्र केवल विधान-सभा में ही रहता है श्रीर यह उचित भी है। इतनी स्वतंत्रता यदि उन्हें न रहे तो अनर्थ हो जायगा । सत्ताधारियों की ही खीर ज्यादा पकने लगेगी ।

लोकमत को योग्य अवसर प्राप्त हो इसके लिए लोक-प्रतिनिधियों को बहस-मुवाहिसे के वक्त कानूनी कार्रवाई का डर नहीं रहना चाहिए। कुछ भी बोलने से कानूनी कार्रवाई होने लग जाय तो ऐसे वातावरण में उचित और पूर्ण चर्चा नहीं हो सकेगी। जब तक सारी दृष्टियों से विषय पर चर्चा न हो ले तब तक यथार्थ निर्णय नहीं दिया जा सकता। विधान-सभा में इतनी आजादी अत्यन्त आवश्यक है। जो पार्लियामेंट करेगी वह नि:सन्देह कानूनी वस्तु होगी। परन्तुः पार्लियामेंट का कानून बनने से पूर्व कोई उसे पेश करेगा, उस पर बहस-मुबा-हुझा करना होगा, इनके अभाव में वह कानून की शक्त में नहीं आ सकता। यदि फलस्वरूप निर्मित होने वाला कान्न कान्न के मुताबिक है श्रीर उसके बिरुद्ध कोई शिकायत नहीं कर सकता तो उससे पहले की चर्चा उसी प्रकार की है। उसके बिरुद्ध भी किसी को कोई शिकायत करने की गुञ्जाइश नहीं रह सकती। पार्लियामेंट को जितनी स्वतन्त्रता है उतनी ही स्वतन्त्रता उसके सभासदों को भी रहना चाहिए। यदि पार्लियामेंट के कान्न से राज्य को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, तो जिस चर्चा में से उस कान्न का जन्म होता है उस चर्चा से भी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो सकता। क्योंकि चर्चा के श्रभाव में श्रीर प्रस्ताव के श्रभाव में वह कान्न ही नहीं हो सकता। प्राचीन परम्परा श्रीर प्रथा के श्रनुसार की गई यह कामन्स-सभा की सन् १६६७ की घोषणा, भाषण-स्वातन्त्र्य की श्रावश्यकता को उत्कृष्ट रूप से प्रतिपादित करती है।

यथार्थ आलोचना—विधान-सभा के श्रांतिरिक्त श्रन्य सभाश्रों में वक्ता को कान्नी कार्रवाई से कहीं भी संरच्य नहीं दिया गया है। लोकल बोर्ड, नगर-पालिका, कंपनी की सभा श्रन्य संस्थाश्रों की सभाश्रों तथा सार्वजनिक सभाश्रों में दिया गया भापण, यदि श्रप्राध की कच्चा में श्राता होगा तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। श्रन्य कान्नी कार्रवाई भी की जा सकती है। उस भाषण में उचित श्रालोचना की मर्यादा का पालन किया गया हो तो वह भाषण श्रप्राध या श्रप्रमान-जनक सिद्ध न होगा। भाषण में प्रतिपादित वस्तु सत्य हो तो उस पर दिवानी दावा नहीं किया जा सकता। पर फीजदारी कोर्ट में मुकदमा चलाया गया हो तो इतना भर सिद्ध कर देने से काम नहीं चलेगा कि वह प्रतिपादन सत्य था। प्रत्युत वहाँ यह भी सिद्ध करना होगा कि जो कुछ कहा गया है वह सार्वजनिक हित से प्रेरित होकर ही कहा गया है। वक्तव्य सत्य होना चाहिए श्रथवा जिसने वह वक्तव्य दिया है उसने ईमानदारी से तथा सत्य समफकर ही दिया है। यदि यह सिद्ध कर दिया जाय तो फिर वह वक्तव्य श्रपमानजनक नहीं रह जाता। श्रपने न्याय्य हित की रन्ना के लिए किया गया सत्य-कथन श्रापत्तिजनक नहीं होता।

उचित श्रीर योग्य श्रालोचना का श्रर्थ है वस्तुस्थित पर श्राधारित, सार्व-जनिक विषयों से सम्बद्ध वातों पर किया गया मत-प्रदर्शन । सच्ची वात कहना श्रथवा वस्तुस्थिति का प्रतिपादन करना मत-प्रदर्शन नहीं होता । मत-प्रदर्शन का श्रथ है वस्तुस्थिति पर श्राधारित श्रपनी राय प्रकट करना । इसलिए श्रालोचना करते समय जिस वस्तुस्थिति का श्राधार लेकर श्रालोचना करनी है, उसका यथातथ्य कथन करना चाहिए । उसमें किसी प्रकार की श्रातिशयोक्ति न हो श्रीर उस वस्तुस्थिति से श्रालोचना का सम्बन्ध रहे । जिस पर मत प्रकट करना है वह विषय सार्वजिनक होना चाहिए। सार्वजिनिक हित की उसके साथ संगति होनी आवश्यक है। भाषण में केवल व्यक्तिगत आक्रमण करना अनुचित है। वैयक्तिक गुण-दोष दिखाने में यदि किसी प्रकार का सार्वजिनिक महत्त्व न हो तो वह अनुचित है। आरोप भले ही सत्य हों, पर उनका यदि सार्वजिनिक विषय से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध न हो तो उसे उचित अथवा योग्य आलोचना नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति का सार्वजिनिक वरताव एक सार्वजिनिक विषय है। सब प्रकार के सार्वजिनिक कृत्य, ग्रंथ, नाटक, सभा, राजकीय कारोबार और सामाजिक कथाएँ इत्यादि वार्ते, आलोचना का विषय वन सकती हैं। उचित और योग्य आलोचना छल छिद्र से मुक्त होती है। प्रसंग का दुख्पयोग करके उसमें व्यक्तिगत क्रोध अथवा द्वेप का पुट नहीं मिला रहना चाहिए। अनुचित कारणों का सम्बन्ध जोड़ना ठीक नहीं। जिस भाषा में वह आलोचना की जाती है, उसकी तीव्रता और कहता से वक्ता की ईमानदारी का अनुमान कान्त किया करता है।

संरिच्चत प्रसंग — विधान-सभा का भाषण जिस प्रकार कान् नी कार्शवाई से पूर्ण तथा सुरिच्चत है उस प्रकार ग्रान्य किसी भी स्थान का भाषण नहीं। तथापि किन्हीं स्थानों पर होने वाले भाषणों के सम्बन्ध में वक्ता को थोड़ा बहुत, पर, ग्राप्तयच्च स्वरूप का संरच्चण मिलता है। जिन स्थानों पर वक्ता को कान् द्वारा प्राप्त नैतिक ग्राथवा सामाजिक कर्त व्य-पालन करने के लिए भाषण करना होता है, एकाध वस्तु प्रतिपादित करनी होती है, वहाँ यदि निरुक्छल भाव से, प्राप्त ग्रायलय उसे संरच्चण प्रदान करता है। पर भाषण करने वाले को यह सिद्ध करना पड़ता है कि वह प्रसंग वैसा था। दुर्भावना से की गई ग्रालोचना थी—ऐसा ग्रादालत मान ले तो भाषण उस ग्रावस्था में ग्रापराध सिद्ध होता है। जिस सभा में वह भाषण हुन्ना हो उसका बच्चांत यदि कोई जान-चूमकर ग्रापने खर्च से छुपाए ग्रोर बांटे तो वह भी उसकी दुरिमसंधि का बोधक सावित होता है। विधान-सभा के भाषणों में यदि कोई प्रसंग ग्राय तो वह पूर्णतया संरिच्चत रहता है।

भाषण कैसा ही क्यों न हो पर श्रदालत को उसके वारे में कुछ भी करने का श्रिविकार नहीं है। उस पर कोई सुनवाई ही नहीं हो सकती। श्रन्य स्थानों पर कर्त्तव्यानुसार किये गए भाषण श्रपमानजनक हों, तो भी यदि यह सिद्ध हो जाय कि वैसा करना प्राप्त प्रसंग के श्रानुरोध से श्रावश्यक था, तो उसके पीछे कोई दुरिमसंधि नहीं, यह विदित हो जाने पर वह श्रपराध नहीं माना

जाता। ऐसे प्रसंग मर्यादित संरत्त्रण के प्रसंग माने जाते हैं।

काल की मर्यादा — जान-बूमकर सभा के कामों में लगातार विच्न उप-दिथत करने के इरादे से भाषण करना, अपने भाषण करने के अधिकार का दुरुपयोग है। नियमानुसार प्रत्येक सदस्य को भाषण करने का अधिकार है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि इस मौके का अथवा अधिकार का अनुचित फायदा उठाया जाय। हरेक विषय पर कुळु-न-कुळु बोलकर, संशोधन उपस्थित करके या स्थिगत प्रस्ताव लाकर अथवा अन्य रीति से सभा की चर्चा को लम्बा स्तींचनें की कोशिश करना ठीक नहीं। किन्हीं स्थानों पर भाषणों के लिए काल की मर्यादा नहीं रहती। उदाहरणार्थ किसी विल पर चर्चा चल रही हो तो उसके लिए भाषणों पर समय की कोई सीमा नहीं रहती। वहाँ कोई, बंटों तक भाषण दी देता चला जाय और इस प्रकार समय का ध्यान न रखे तो यह ठीक नहीं। जहाँ बक्ता का आश्यय ही यह है कि सभा में जान-बूमकर बाधा उपस्थित की जाय, वहाँ निश्चय ही योग्य भाषण की मर्यादा का उल्लंबन होता है। ऐसे अवसरों पर सभापति को अधिकार है कि वह बक्ता से अपना भाषण वन्द करने के लिए कहे। तथापि अध्यच्च को अपने इस अधिकार का उपयोग तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वक्ता का आश्यय सप्ट न हो जाय।

सिनित का उल्लेख — सिनित में क्या हुन्ना यह बताना बका के लिए उचित नहीं । सिनित का बाताबरण श्रीर स्वरूप श्रनीपचारिक रहता है। कई बार सुलह समभौते की दृष्टि से काम होता है। सुभाव श्रनीपचारिक रीति से पेश किये जाते हैं। इस श्रवसर पर कौन क्या बोलता है इसका मुख्य सभा में उल्लेख करना श्रनुचित है। सिनित की जो रिपोर्ट छुपी हो उसमें जितनी बातें श्राई हुई हों, उनका उल्लेख किया जा सकता है। सिनित में क्या हुन्ना श्रीर किस प्रकार हुन्ना, इसके बारे में किये जाने वाले उल्लेखों को श्रनुशासन के विरुद्ध माना जाना चाहिए। रिपोर्ट में जो बातें श्राई हुई हों उनका उल्लेख तब तक करना ठीक नहीं जब तक कि रिपोर्ट सभा के सामने न श्रा जाय। कार्यकारिणी में क्या हुन्ना श्रयवा स्टैंडिंग कमेटी में क्या हुन्ना, इसके बारे में उल्लेख करना श्रयवा चर्चा करना यह श्रर्थ रखता है कि फिर से उन चर्चाश्रों को श्रारम्भ किया जा रहा है। श्रयवा वहाँ हुई बातों की सत्यता श्रीर श्रयत्यता के सम्बन्ध में फिर बाद उत्पन्न किया जा रहा है। इन समितियों की जो श्रधिकृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई हो, उतना ही विषय भाषण का विषय हो सकता है। उतने ही के बारे में किया गया उल्लेख प्रसंगानुकृल रहता है।

अध्यत्त के निर्ण्य पर आलोचना — सभा-संचालन के काम में अध्यत्त

जो निर्ण्य दे उसे श्रंतिम मानकर चलना चाहिए। श्रतः उनके बारे में किसी भी प्रकार का विरोधात्मक श्रथवा श्रालोचनात्मक उल्लेख भाषण में होना ठीक नहीं। जब श्रथ्यत्त के ऊपर श्रविश्वास, निन्दा या उसे हटाने के सम्बन्ध में नियमानुसार प्रस्ताव जब श्रायँ तो श्रथ्यत्त के पिछले निर्ण्य पर श्रालोचना करना उचित है। जब तक कोई प्रश्न सभा के सामने नहीं श्राता तब तक उस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती श्रोर उस पर कोई बोल नहीं सकता। सभा के सामने प्रश्न किस प्रकार लाया जा सकता है श्रोर वह चर्चा का विषय किस प्रकार हो सकता है, इस पर श्रन्यत्र प्रकाश डाला जा चुका है। सभा श्रपने निर्ण्य से श्राज्ञा देती है श्रथवा श्रपना मत प्रकट करती है। निर्ण्य का स्वरूप कैसा भी क्यों न हो उसके लिए सभा के सामने प्रस्ताव या सुकाव श्रवश्य श्राना चाहिए। उसके श्रभाव में किसी को भी खें होकर कुछ कहने का श्रिकार नहीं।

सभा के सामने प्रश्न हो—प्रस्ताव की सूचना उपस्थित करने वाला पहले बोलेगा परन्तु उसे चाहिए कि वास्तविक सूचना पहले उपस्थित हो जाय तब वह बोले। यही नियम संशोधन पेश करने वाले के लिए भी लागू होता है। तथापि वह प्रसंगतः पहले बोलता है ग्रोर उसके बाद ग्रपना संशोधन पेश करता है। इन नाम-मात्र के ग्रपवादों को छोड़कर सभा के सामने जो प्रश्न उपस्थित हो, उसके बारे में बक्ता को बोलना चाहिए। सभा के सामने मौजूद प्रश्न पर सभा- सदों को बोलने का ग्रधिकार है। प्रधान से या कार्यकारिणी समिति से प्रश्न पूछ सकने का ग्रधिकार सभासद् को है। तथापि भाषण् करना ग्रथवा बोलना ग्रादि तभी हो सकता है जब सभा के सामने निर्णय के लिए कोई प्रश्न विग्रमान हो।

सभा के कार्यक्रम के बारे में अथवा अन्य प्रकार के स्पष्टीकरण विधान-सभा में सरकार की ओर से किये जाते हैं तथा नीति प्रकट की जाती है। इस स्पष्टी-करण के ऊपर अथवा निवेदन के ऊपर बहस नहीं हो सकती। उसके ऊपर यदि बहस करनी ही हो तो नियमानुसार उसकी स्चना देकर एक प्रस्ताव सामने लाना चाहिए, फिर चाहे वह प्रस्ताव भ्राविश्वास का हो अथवा कार्य को स्थिगत करने के बारे में हो। जब तक सभा के सामने कोई प्रस्ताव किसी प्रश्न के रूप में नहीं आ जाता तब तक उसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। वही नियम अन्य संस्थाओं की सभाओं के लिए भी लागू है। कार्यकारिणी समिति द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण के बाद किसी भी प्रश्न की चर्चा करना वर्जित है। उसके बारे में यदि कोई निश्चित प्रस्ताव आ जाय तो उसके ऊपर चर्चा करना ठीक

रहता है। इसी प्रकार अधिकार का त्याग करते समय भी स्पष्टीकरण किये जाते हैं। उसके ऊपर भी चर्चा वर्जित है। किसी ने अधिकार का त्याग किया, त्याग-पत्र दिया अथवा स्पष्टीकरण किया तो उस समय अधिकारारूढ़ जो लोग हैं, उन्हें स्पष्टीकरण का अवसर मिलना उचित है। परन्तु उस पर सभा में चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार चर्चा में अनेक बार तत्काल स्पष्टीकरण करना सम्भव नहीं। ऐसे मौकों पर पीछे से स्पष्टीकरण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। परन्तु स्पष्टीकरण केवल स्पष्टीकरण ही हो। उसका स्वरूप एक नवीन वाद-विवाद को आरम्भ करने वाला हो। इस प्रकार के स्पष्टीकरण के ऊपर बहस करना ठीक नहीं।

अध्यक्त के निर्ण्य पर अप्रसन्न होकर कोई व्यक्ति अध्यवा कोई पक्त सभा-भवन को छोड़कर चला जाय, अध्यवा उसके इस कार्य के ऊपर सभा-भवन में आलोचना की गई हो, तो पीछे से उसे अपने सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण उपस्थित करने का अवसर मिलना चाहिए। उचित अवसर पर और उचित परिस्थित में अपने व्यवहार के बारे में स्पष्टीकरण करने का मौका, अध्यक्त को न्वाहिए कि व्यक्तिशः प्रस्थेक सभासद् को दे तथापि दिये गए स्पष्टीकरण के ऊपर बहस नहीं हो सकती। जब सभा के सामने प्रश्न होगा तभी बहस हो सकेगी।

बहस एक ही प्रश्न पर होती है —एक समय में एक ही प्रश्न सभा के सामने बहस के लिए ब्रा सकता है। एक से ब्राधिक प्रश्नों के ऊपर बहस नहीं हो सकती। जब किसी प्रस्ताव को स्थिगित करने के लिए कोई सुम्नाव सभा के सामने ब्राता है, तो वह स्थिगित करने का सुम्नाव सभा के सामने एक प्रश्न हो जाता है ब्रार उस प्रश्न पर चर्चा हो सकती है। चर्चा को स्थिगित करने का सुम्नाव पेश किया जाय तो उस समय चर्चा को स्थिगित करना, सभा के सामने एक प्रश्न वन जायगा। प्रस्ताव के विषय की उपेक्षा करने वाला संशोधन यदि सभा में ब्राता है तो वह भी सभा के सामने एक प्रश्न वन जाता है। जो प्रश्न प्रयम्ब रूप से सामने ब्राया है उसके ऊपर ही चर्चा होगी। जब तक उसका कोई एक फैसला नहीं हो जाता तब तक पहले के प्रश्न के ऊपर एक साथ चर्चा नहीं हो सकती। प्रस्ताव तथा तस्यम्बी स्थिगित करने की स्वना, इन दोनों प्रश्नों के ऊपर एक साथ चर्चा नहीं हो सकती। एक समय एक ही प्रश्न पर चर्चा होती है ब्रोर उस पर निर्णय किया जाता है। उसके बाद जो प्रश्न सभा के सामने ब्राय उस पर चर्चा होगी ब्रोर उस पर निर्णय होगा। यह चर्चा का एक कम है। इस कम को बनाए रखने से चर्चा

मुलभ ऋौर व्यवस्थित होती है।

निर्गीत प्रश्न के उत्पर चर्चा-जिस विषय का निर्णय सभा एक बार कर चुकी है उसे सभा के सामने पुनः प्रस्तुत करना ठीक नहीं है। सभा के निर्णय का ऋर्थ है. सभा द्वारा पूर्ण विचार करने के बाद दी गई सम्मति। इस सम्मति का कुछ-न-कुछ मूल्य श्रीर कुछ प्रतिष्ठा होनी चाहिए। उसी के साथ यह भी मानकर चलें कि सभा का निर्णिय कोई वज्र-लेख नहीं है ऋथवा ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अन्दर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यथार्थ में कुछ समय तक तो एक बार का किया हुआ निर्श्य स्थिर रहना ही चाहिए। यदि सभा ने सबेरे एक विषय के ऊपर निर्णय किया और तत्काल सायंकाल को उस निर्णय में परिवर्तन कर डाला तो उसमें सभासदों की कोई कीर्ति नहीं है। कम-से-कम उस सभा के अन्दर तो उस निर्णय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सभा कार्य-क्रम में दिये हुए विषय की समाप्ति तक चालू रहती है। वह यदि अनेक बार स्थगित होती रही तो यह नहीं समभाना चाहिए कि वह समाप्त ही हो गई है। ब्रातः एक बार किये गए निर्णय को उसी सभा में बदलना वांछनीय नहीं । विधान-सभात्रों में ऐसा नियम है कि जिस विषय पर एक बार निर्णय हो जाता है उस विशय पर, उसी ऋधिवेशन में, प्रश्न उपस्थित करके पुनः चर्चा नहीं की जा सकती। इसके लिए कु हु अपवाद हैं तथापि सामान्य नियम वही है जो पहले बताया गया है। पहले से स्थानिक स्वायत्त संस्थात्रों में ऐसा नियम रहा है, कि जिस विषय का निर्णय सभा एक बार कर चुकी, तीन महीने तक उस निर्ण्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। विषय का स्वरूप तत्त्वतः वही हो तो प्रस्ताव की भाषा बदलने से विषय नहीं बदल जाता । 'नगरपालिका प्रकाशन, श्रिधिकारी की नियक्ति करे श्रीर उसे ६० रुपये वेतन दे' इस प्रस्ताव के गिर जाने पर 'श्रमुक स्थान पर काम करने वाला व्यक्ति प्रकाशन का काम करे और उसे कार्याधिक्य के कारण वेतन स्वरूप ४० रुपये दिये जायँ श्रीर उचित भत्ता भी दिया जाय" इस प्रकार का प्रस्ताव लाना गैर-कानूनी है। कारण, तत्वतः पहला ऋौर यह प्रस्ताव एक ही है। "अमुक स्थान पर काम करने वाला व्यक्ति प्रकाशन का काम करे" यह प्रस्ताव ठीक है। पहले निर्णय में प्रकाशन ऋधिकारी न रहे छौर उस काम में खर्च न किया जाय ऐसा स्थिर हो चुका है, प्रकाशन न किया जाय यह निर्माय का अर्थ नहीं है। त्रातः उपर्युक्त प्रस्ताव्रा सकता है।

श्रनेक बार नया प्रस्ताव उसी विषय पर होता है परन्तु उसकी भाषा ऐसी लिखी जाती है कि उसके लिए श्रानुमति नहीं रोकी जा सकती। श्रानेक बार नये प्रस्ताव द्वारा पहले का निर्णय अर्थ हीन हो जाता है। "संस्था का आर्थिक निरीचरण करने के लिए एक सिमिति की नियक्ति की जाय और उस पर उचित निर्णय किया जाय" इस प्रस्ताव के पास हो चुकने के बाद 'ध्तंस्था की आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई योजना हाथ में न ली जाय जिसके ऊपर खर्च करना त्रावश्यक हो" इस प्रस्ताव के त्राने पर उसके लिए अनुमति को नहीं रोका जा सकता। श्रीर यदि वह पास हो जाता है तो पहले का किया हुआ निर्णय निर्थक हो जाता है। जो विषय, प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत या श्रम्बीकृत करना निश्चित हो चुका है वही विषय संशोधन के रूप में फिस उपस्थित नहीं किया जा सकता । "मार्ग-निर्माण समिति में श्री दीर्घ हो को भी एक सभासद् के रूप में लिया जाना चाहिए"-इस प्रस्ताव के ग्रस्वीकृत हो जाने के बाद, त्रागे चलकर "मार्ग-निर्माण समिति ने अब तक अपना विवरण उपस्थित नहीं किया ग्रात: उससे प्रार्थना है कि वह यथा-शक्ति शीघ्र प्रारम्भिक स्वरूप का विवरण उगिध्यत करें "-ऐसा प्रस्ताव समा के सामने आने पर उसमें यदि ''जिसमें श्री दीर्घसूत्रे हैं'', यह वाक्य ''सिमिति ने''—इसके आगो डाला जाय, ऐसे संशोधन उपस्थित करने पर वहाँ लागू नहीं हो सकता । कारण श्री दीर्घसूत्रे समिति में न लिये जायँ, यह निर्णय प्रस्ताव ऋस्वीकृत करके पहले सभा पहले ही कर चुकी है। तात्वर्य यह है कि जो विषय का प्रश्न किसी भी स्वरूप में सभा के सामने बहस के लिए त्राकर निर्णात हो चुका है, वह फिर किसी भी रूप में उसी सभा में या अधिवेशन में एक निश्चित काल तक बहस के लिए नहीं लिया जा सकता। मगर उस विषय पर चर्चा होने के बाद निर्ण्य होना चाहिए श्रीर यह जरूरी है।

प्रस्ताव सभा के सामने उपस्थित किया गया या संशोधन उपस्थित किया गया श्रीर उसे नियमानुसार श्रानुमोदन मिला तो संशोधन रद हो जाता है या गिर जाता है। इस स्थिति में उसके श्रान्तर्गत विषय का निर्णय हो गया—ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार चर्चा के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया श्रथवा कोई संशोधन स्वीकार किया गया, श्रीर उसके ऊपर बहस हुई तथा बहस होने के बाद सभा ने उसे वापस लेने की श्रानुमित दी, उसके श्रानुसार वह वापस ले लिया गया, तो उसका श्रान्तर्गत विषय तय हो गया या सभा ने उस पर श्रपना निर्णय दे दिया—यह नहीं कहा जा सकता। निर्णय का श्रार्थ यह होता है कि वह विषय सभा के सामने प्रस्ताव के रूप में उपस्थित हुआ श्रीर उसके ऊपर सभा ने श्रपना मत पूरी तरह से व्यक्त कर दिया। सभा के सामने प्रस्ताव बहस के लिए श्राया हो, श्रीर बहस भी हो परन्तु सभा का मत जब तक उसके ऊपर

नहीं दिया जाता, तब तक वह निर्णीत हुआ नहीं समका जायगा। विषय को स्थिगित करने के कारण अथवा अन्य किसी कारण, उस पर चर्चा स्थिगित हुई या उपेचित कर दी गई, तो इतने से विषय का निर्णय हो गया—ऐसा नहीं कहा जा सकता। सभा ने उस प्रस्ताव को अनिर्णीत छोड़ दिया, यह इसका अर्थ हुआ। इसके विरुद्ध सभा का मत क्या है, यह निष्कर्ष निकालना गैर-कानूनी है।

लिया हुआ निर्णय उसी सभा में, उसी अधिवेशन में या किसी निर्धारित काल के अन्दर रद नहीं किया जा सकता। इसलिए इस दृष्टि से लाया हुआ प्रस्ताव या संशोधन, बहस के लिए स्त्रीकार नहीं किया जा सकता। इसका ऋर्थ यह नहीं है कि निर्णय के अनुसार या आनुपंगिक रूप में प्रश्न पर चर्चा नहीं की जा सकती। समिति में प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बाद उसमें कौन रहे, इस विषय का प्रस्ताव लाना उचित है। योजना को स्वीकार करने के बाद उसके सम्बन्ध में होने वाले व्यय के बारे में प्रस्ताव उपस्थित करना उचित है। पहले के निर्णय के विरुद्ध इस प्रकार का प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकार न शं किया जा सकता। पहले के नि एंय के अनुसार उसको प्रभावशाली या व्यापक बनाने की दृष्टि से यथार्थ रूप में प्रस्ताव या संशोधन यदि नियमा-नुसार ह्या गया हो तो वह प्रसंगानुकृत ह्योर कानूनी होता है। इस प्रकार कहीं-कहीं किये गए निर्णय को उसी अविवेशन में या किसी निश्चित काल के अन्दर बदल लेने के सम्बन्ध में भी नियम बने रहते हैं। नियम के अपनुसार इस प्रकार का प्रस्ताव यदि उपस्थित हुआ। और सभा के सामने प्रश्न के रूप में श्राया तो उसके ऊपर बहस हो सकती है। संध्या के हित की दृष्टि से उस सभा में दिया गया निर्णय रद करना यदि अभीष्ट हो या प्रतिष्ठा के अनुरूत हो: तो सभा को उसे बदलने का ऋषिकार है। हुसंख्यक सभासद यदि ऋपने नाम की तालिका भेजकर किये गए निर्णय को रद समकों ख्रीर इस पर किसी प्रस्ताव की सूचना यदि ऋथ्यदा के पास भेजें, तो ऋथ्यदा को चाहिए कि वह उस पर विचार करे। जहाँ इस तरह का नियम न हो तो ग्रन्यन्न संस्था का हित श्रीर संस्था की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर अपना निर्णय दे। यदि अनुचित प्रतीत हो तो ऋतमित नहीं देनी चाहिए जहाँ कहीं नियम हो वहाँ नियम के ऋतुसार निर्णय दिया जाना ही उचित है। वहत-सी स्थानिक संस्थात्रों में नोटिस द्वारा श्रस्वीकृत किये गए प्रस्ताव को रद किया या सकता हैं। रद करके उसकी जगह दसरा प्रस्ताव पास हो सकता है। वहसंख्यक सभासदों के हस्ता बरां की सूची देकर किसी प्रस्ताव को रद करना हो तो वह प्रस्ताव तथा उसको रद करने के

लिए उपस्थित किया गया दूसरा प्रस्ताव, दोनों उस सूची में आने चाहिएँ। नियम के अनुसार सूची और नोटिस, नियम के अनुसार विशेष अथवा साधारण रूप में आयोजित सभा में, निर्णय के परिवर्तन करने वाले अथवा रद करने वाले प्रस्ताव, सभा के सामने प्रश्न के रूप में उपस्थित होते हैं अथवा उसके उत्तर चर्चा की जा सकती है।

एक ही बार बोलने का अधिकार—सभा के सामने एक ही प्रश्न चर्चा के लिए उपस्थित रहता है तथा उसके सम्बन्ध में होने वाले वाद-विवाद के के अन्दर वक्ता को एक ही बार बोलने का अधिकार है। चर्चा में यदि यह मर्यादा न हो तो कुछ लोग बार-बार बोलेंगे । चर्चा को अभीष्ट स्वरूप प्राप्त हो श्रीर उसी श्रनुशासन श्रथवा व्यवस्था वनी रहे, इस दृष्टि से सभासद को सभा के सामने विश्वमान प्रस्ताव के बारे में एक ही बार बोलने का अवसर दिया जाना बांछनीय है। इस बावस्था द्वारा कइयों को अवसर प्राप्त होगा और अनेक दृष्टिकोण सभा के सामने त्रा सकेंगे। ऐसी परम्परा में त्रध्यन नवीन सभासद को पहले बोलने का मौका देता है। इसी प्रकार यदि स्थिगत सभा दूसरी बार शुरू हो, जिस व्यक्ति का भाषण पिछली सभा में ऋपूर्ण रह गया ऋौर वह उस समय की चर्चा को ब्रारम्भ करने के लिए उपस्थित हो, तो उसे ब्रापना भाषण चालू करने का ऋधिकार रहता है। मगर उस सदस्य को वहाँ उपस्थित होना चाहिए। अध्यत् ने यदि दूसरे का नाम लिया और उसने भाषण देना आरम्भ भी कर दिया तो अधिकार नष्ट हो जाता है, और उसके पश्चात उसे चर्चा में भाग प्रहण करने का त्राधिकार नहीं रह जाता। ऐसी त्रावस्था में यदि वह भाषण देगा तो यह उसका ग्रान्य भाषण माना जायगा । कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो यह कहकर कि मुक्ते संशोधन का नोटिस पेश करना है, मुख्य प्रश्न के ऊपर भाषमा देते हैं, श्रीर उस पर श्रापना संशोधन उपस्थित किये बगैर ही श्रपना भाषण समाप्त कर डालते हैं। कुछ देर तक चर्चा हो जाने के बाद फिर वे लोग अपना संशोधन उपस्थित करने के लिए खड़े होते हैं। इस प्रकार दसरी बार भाषण करने का मौका हासिल कर लेते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं। संशोधन को उपस्थित करने वाले को एक ही मौका दिया जाना चाहिए । ऋौर उतना ही मौका उसे मिलना चाहिए। संशोधन उपस्थित करते समय जो कुछ बोलना हो वह बोले। अध्यन्न सावधान रहकर उसी प्रश्न पर दो बार बोलने के उसके प्रयत्न को नियमानुसार विफल कर दे।

किन्हीं प्रसंगों में अध्यक्त सभासद् को सभा की अनुमित द्वारा दूसरी बार बोलने का अवसर दे सकता है; परन्तु वैसा मौका आय तर। विधान-सभा में यदि सरकारी पत्न श्रीर प्रधान-मंडल का पत्न चर्चा के श्रारम्भ में लोगों को विदित हो जाय तो चर्चा में श्रधिक सहूलियत होती है। बहुत मर्तवा वह पत्न उसी समय श्रथवा कुछ देर तक चर्चा हो चुकने के बाद सभा के सामने उपियत किया जाता है, श्रीर उसके श्रमन्तर चर्चा में उपस्थित हुए मुद्दों के सम्बन्ध में सरकार की श्रीर से खुलासा किया जाना श्रमीष्ट श्रीर श्रावश्यक होता है। इस परिस्थित में सरकार के श्रथवा प्रधान मंडल के पत्त को उपस्थित करने वाले सभासदों को पुन: बोलने का मौका देना युक्त, तथा सांगोपांग चर्चा की दृष्टि से उचित प्रतीत होता है। श्रम्य संस्थाश्रों में कार्यकारिग्री-समित को तथा संयोजक-समिति को भी समान परिस्थितियों के उपस्थित हो जाने पर इस प्रकार के मौकों का दिया जाना श्रमुचित नहीं। नगरपालिका में या लोकल बोर्ड में स्थायी-समिति श्रोर कार्यकारिग्री समिति का काम एक-जैसा ही होता है। मुख्य सभा में उनके द्वारा उपस्थित किये गए प्रस्ताव श्रधिकारी पत्त की श्रोर से उपस्थित किये हुए समक्ते जाते हैं। इस दृष्टि से उनको भी उपरोक्त रीति से यथा प्रसंग श्रवसर प्रदान करने में श्रथ्यत्त को श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण्—वाद-विवाद में कई वार व्यक्तिगत त्राविप किये जाते हैं श्रीर भाषण में मूल अभिपाय की अवहेलना की जाती है। परन्तु निराकरण् का अवसर उस व्यक्ति को अवश्य मिलना चाहिए, जिसके बार में यह चर्चा हो रही हो। वह यदि पहले बोल चुका है और उसे फिर बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था से उसके साथ अन्याय होता हो तो, उसे स्पष्टीकरण् करने का समय देना न्यायोचित है। अनेक सभासदों का यह प्रयत्न होता है कि उनको यथा सम्भव अन्त में भाषण् करने का समय प्राप्त हो। अपने भाषण् के अन्त में प्रस्तुत प्रश्न पर मत-विभाजन किया जाय। लेकिन जो सभासद् पहले भाषण् कर चुका हो उसके भाषण् की उपेन्ता न हो तथा अन्य जिस सभासद् ने पीछे से भाषण् किया है, वह पहले किये जा चुके भाषणों का विपर्यास न करे— अध्यन्त को इस बात की सावधानी रखनी चाहिए। किसी-न-किसी को तो पहले बोलना ही होता है। पहले भाषण् करने का मौका प्राप्त करने के लिए भी स्पर्धा होती है। पहले में, खड़े होकर अपने उद्देश्यों के सिद्ध करने का प्रयत्न रहता है तो दूसरे में, अपने ही स्थान पर मजबूती के साथ बैठकर अपने उद्देश्य को सिद्ध करने की कोशिश होती है।

अनेक बार स्पर्धा के कारण कोई भी सभासद् भाषण करने के लिए खड़ा नहीं होता, इस प्रकार के भी मजेदार प्रसंग अनुभव में आते हैं। तात्पर्य यह है कि जिससे अन्याय हुआ है, उस सभासद् को स्पष्टीकरण करने के लिए अवसर मिलना चाहिए । पर इस मौके का यह अभिप्राय नहीं कि फिर आदि से लेकर अन्त तक भाषण ही किया जाय । स्पष्टीकरण का अर्थ है, जितने अंश में गलत वन्नानी हुई है उतने ही अ्रंश तक वह स्पष्टीकरण मर्यादित रहे । उसके अन्दर वस्तुिस्थित का कथन हो । स्पष्टीकरण का अभिप्राय नवीन वाद-विवाद का आरम्भ नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि जिससे फिर अन्य सभासद् को स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता प्रतीत हो । स्पष्टीकरण पर स्पष्टीकरण यदि होने लग जाय तो इससे गड़बड़ पैदा होती है, स्पष्टीकरण के अपर ही चर्चा होने लग जाती है और मुख्य प्रश्न धरा रह जाता है । अतः अध्यत्न उतने ही स्पष्टीकरण की अनुमति दे जितना आवश्यक हो । उसे चाहिए कि वह सभासद् को स्पष्टीकरण के अवसर का अनुमति दे जितना आवश्यक हो । उसे चाहिए कि वह सभासद् को स्पष्टीकरण के अवसर का अनुमित लाभ न उठाने दे ।

स्पष्टीकरण कव किया जाय—जिस भाषण से स्पष्टीकरण की आवश्यकता प्रतीत हो, उस भाषण के समाप्त होते ही स्पष्टीकरण करने का इच्छुक सभासद् उठ कर खड़ा हो जाय और अध्यक्त के सामने यह कहे कि मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ और अध्यक्त जब अनुमित दे तब उसे स्पष्टीकरण करना चाहिए। यदि अनेक बार स्पष्टीकरण करने वाला सभासद् उठकर खड़ा हो जाता है परन्तु भाषण कर्ता उसे स्पष्टीकरण का मौका नहीं देता, उस समय स्पष्टीकरण की इच्छा वाले सभासद् को नीने बैठ जाना चाहिए और भाषण के समाप्त होते ही उठकर खड़ा होना चाहिए। यदि बोलने वाला सदस्य मौका दे तो अध्यक्त को चाहिए कि वह स्पष्टीकरण के लिए मौका दे। स्पष्टीकरण के समाप्त होते ही बोलने वाले सदस्य को अपना भाषण आरम्भ करने का अधिकार है।

उत्तर देने का अधिकार — उत्तर देने के अधिकार का अर्थ है — उस प्रश्न पर दूसरा भाषण करने का अधिकार चाहना। प्रस्ताव उपस्थित करने वाले को यह अधिकार है। इसी प्रकार चर्चा के आरम्भ होने से पहले सभा को स्थित करने का प्रस्ताव उपस्थित करने वाले को यह अधिकार है। सभा के आरम्भ होने से टीक पहले यदि यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया, तो यह माना जाता है कि इसके अन्दर कुछ तथ्य है और उस समय उत्तर देने का अधिकार प्रदान करना उचित है। संशोधन उपस्थित करने वाले को यह अधिकार नहीं। किन्हीं स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं के नियमों में संशोधन उपस्थित करने वाले को यह अधिकार दिया हुआ है। इसके कारण चर्चा में निष्कारण विलम्ब होता है। यह अधिकार प्रस्ताव उपस्थित करने वाले को ही रहना चाहिए। दो बार बोलने का अवसर प्राप्त हो, इस आश्यय से अनेक संशोधन उपस्थित करने वाले से वार बोलने का अवसर प्राप्त हो, इस आश्यय से अनेक संशोधन उपस्थित करने वाले से वार बोलने का अवसर प्राप्त हो, इस आश्यय से अनेक संशोधन उपस्थित करने जाते हैं। ऐसा भी अनुभव है कि विधान-सभाओं में कई बार संशोधन

इस लिए उमस्थित किये जाते हैं, कि एक बार तो भाषण देने का अवसर प्राप्त हो । विधान-समार्थ्यों में संशोधन उपस्थित करने वाले को उत्तर देने का श्राधिकार नहीं रहता । चर्चा के ब्रारम्भ हो जाने के पश्चात् चर्चा ब्राथवा सभा के स्थगितीकर्ण का प्रस्ताव लाने वाले व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है। उत्तर देने के अधिकार का अर्थ यह है कि जिस विषय की विशेष चर्चा होती है, उसके ऊपर प्रस्ताव उपस्थित करने वाले को ग्रापना कथन, उपस्थित मुद्दों को ध्यान में रलकर करने का अवसर देना । उत्तर देने का अभिप्राय यह नहीं है कि जो कहा जा चुका है, उसी को फिर दोहराया जाय। ग्राचेप या ग्रालोचना का उत्तर देना चाहिए नए मुद्दे उपस्थित हुए हों तो उन पर ग्रापना मत व्यक्त करना चाहिए परन्तु इससे नवीन मुद्दे उपस्थित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता । अन्त में भाषण करने का मौका मिलता है, अतः कुछ नई बातें कहकर श्रीर उसके ऊपर चर्चा करने का श्रवसर न प्रदान करते हुए मत प्राप्त करना अनुचित और अन्याय्य है । चर्चा के अरम्म हो जाने के पश्चात बार-बार ब्याने वाले स्थिगतीकरण के प्रस्तावों के ऊपर वाद-विवाद किया जाना या लम्बे चौड़े भाषणों का होना ठीक नहीं है। इसलिए इस प्रकार का प्रस्ताव लाने वाले को उत्तर देने का ग्राधिकार देना उचित नहीं। इस प्रकार के प्रस्तावों के ऊपर होने वाली चर्चात्रों में विशेष मुद्दे भी उपस्थित नहीं होते. इस दृष्टि से भी उत्तर देने का अधिकार न दिया जाना ही ठीक है । इसी प्रकार श्रीपचारिक स्वरूप के काम के बार में छाने वाले प्रस्तावीं के सम्बन्ध में, उनको उपस्थित करने वाले को उत्तर देने का अधिकार नहीं है। पूर्व प्रशन (प्रीवियस क्वैश्चन ) उपस्थित करने वाले को भी उत्तर देने का श्राधिकार नहीं है। पूर्व प्रश्न किसे कहते हैं इसका विचार हमने छागे किया है।

प्रस्तावक ग्राँर श्रनुमोदक लोग वहुत बार केवल प्रस्ताव ही उपस्थित करते हैं या उसका श्रनुमोदन करते हैं ग्राँर भाषण करने का ग्राधिकार मुरिद्धत रखते हैं। वस्तुतः एक बार खड़े होकर प्रस्ताव उपस्थित किया या उसका श्रनुमोदन किया कि वह भाषण ही हो जाता है। प्रस्तावक के सम्मन्थ में यह कहा जा सकता है कि पहले उसने भाषण किया हो या भाषण का श्रपना श्रिषकार सुरिद्धित रखा हो, तो भी उसे उत्तर देने का श्रिषकार है। इसलिए यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता। श्रनुमोदक को दो बार भाषण करने का श्रिषकार नहीं है, तथापि यदि उसने इतना ही कहा हो कि 'में श्रनुमोदन करता हूँ' तो इसे भाषण का नाम देना थोड़ा-सा श्रन्याय-जनक प्रतीत होता है। उपसुक्त रीति से श्रनुमोदन केवल श्रीपचारिक ही हो तो श्रनुमोदक को श्रपना भाषण

सुरिचित रखने का अधिकार होना चाहिए । आगे चलकर उसे भाषण वरने का अधिकार दिया जाय। यह वांछनीय है और ऐसी प्रथा अब सर्व सम्भत हो चुकी है। जहाँ प्रस्ताव के लिए अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं, वहाँ यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जब अनुमोदक ही नहीं है तब उसके भाषण को सुरिचित रखने का प्रसंग ही नहीं उत्पन्न होता। काम-काज के श्रीपचारिक प्रस्ताव के ऊपर भाषण सुरक्तित रखने का श्रथवा उत्तर देने का श्रिधिकार नहीं है । इसलिए कामन्स-सभा में इस तरह का प्रस्ताव सभा-सद् खड़े होकर उपस्थित नहीं करता. प्रत्युत बहुत बार वह अपने स्थान पर वैठकर ही त्रापनी टोपी ऊपर करता है। उसका भाव यह है कि उसके नाम पर आया हुआ अथवा उसके नाम से किया जाने वाला प्रस्ताव उसने यथा रीति उपस्थित कर दिया होता है। इस यक्ति के कारण उसे श्रागे चलकर चर्चा में भाषण करने का श्रधिकार प्राप्त हो जाता है। कॉमन्स सभा में ऐसा नियम है कि खड़ा होकर सभा के सामने उपस्थित प्रश्न के उत्तर में यदि एक भी वाक्य किसी ने उच्चरित किया या केवल प्रश्न ही उपस्थित किया, तो यह भी भाषण हो जाता है। केवल 'मैं अनुमोदन करता हूँ' ऐसा किसी ने खड़ा होकर कहा तो वह भी भाषण है। श्रीर यही वाक्य बैठकर कहते का अधिकार नहीं है। कारण, खड़े होकर बोलने का नियम है। इसलिए बहुत बार अनुमोदक इस टोपी की युक्ति का अनुमोदन करता है, उठता नहीं, बोलता नहीं, तथा त्रागे चलकर भाषण करता है। इस नियम पर हमें यह ऋधिक उत्तम प्रतीत होता है कि टोपी उठाने की प्रथा की अपेता, भाषण को सुरचित रखने का नियमानुसार अधिकार दिया जाय।

संशोधन उपस्थित करने वाले को फिर उत्तर देने का द्राधिकार नहीं है। इसी प्रकार भाषण सुरचित करने का भी द्राधिकार नहीं। एक वार संशोधन उपस्थित करने समय बोल चुकते के बाद फिर बोलते का द्राधिकार नहीं। संशोधन के द्रानुमोदक के लिए भी भाषण को सुरचित रखने, उत्तर देने का द्राधिकार नहीं। जो कुछ बोलना हो, वह संशोधन उपस्थित करने समय ही बोलना चाहिए। यदि सभी व्यक्तियों को बोलने का द्रावसर दिया जाय, द्रार वह भी द्रावक वार बोलने का द्रावसर दिया जाय, द्रार वह भी द्रावक वार बोलने का द्रावसर दिया जाय, द्रार वह भी द्रावक वार बोलने का द्रावसर दिया जाय, द्रार वह भी द्रावक वार बोलने का द्रावसर दिया जाय, द्रार वह भी द्रावक वार बोलने का द्रावसर दिया जाय, द्रावक को मर्यादा ही सुरचित न रह सकेगी द्रार इस प्रकार वास्तविक चर्चा नहीं हो पायगी। मत प्रकट नहीं होगा द्रार उलटे पंतरबाजी ही दिखाई देगी। सभा की द्रावमित संशोधक ने द्रायना संशोधन वापिस ले लिया है, तो भी स्वयं उसको द्रायवा

श्रानुमोदक को उक्त चर्चा में भाषण करने का श्रिषकार प्राप्त नहीं होता। वे एक बार भाषण कर चुके होते हैं। सभा स्थिगत हुई श्रीर फिर श्रायोजित होकर उसी प्रश्न के उत्तर चर्चा शुरू हुई तो भी पुनः भाषण करने का श्रिषकार प्राप्त नहीं होगा।

नवीन प्रश्न - एक ही प्रस्ताव पर पुनः भाषण करने का अधिकार नहीं, इसका ऋर्थ उस ही चर्चा में नवीन प्रश्न सभा के सम्मख उपस्थित होने पर भी बोलने का अधिकार नहीं, ऐसी बात नहीं। मुख्य प्रश्न के ऊपर चर्चा के चालू रहते समय सभा को स्थिगित करने के प्रस्ताव के ज्ञाने पर, सभा के सामने नवीन प्रश्न अगया है, ऐसा माना जाता है। उस पर वोलने का अधिकार सबको है। मुख्य प्रश्न पर जिन समासदों के भाषण हो चुके हैं, उनको भी यह ऋधिकार है। 'इस प्रश्न की चर्चा स्थिगत की जाय' यह प्रस्ताय भी एक नया प्रश्न है। इसी प्रकार यदि संशोधन भी स्वतन्त्र प्रश्न के रूप में उपस्थित किया गया हो तो वह भी नवीन प्रश्न हो जाता है। प्रत्येक नवीन प्रश्न के ऊपर भाषण करने का सभासदों को अधिकार है। प्रत्येक भिन्न प्रश्न के ऊपर एक बार बोलने का श्रिधिकार है। जिसने एक प्रश्न पर एक बार भावण किया उसे उसी प्रश्न पर फिर भाषण करने का अधिकार नहीं । जिसने प्रश्न के ऊपर एक बार भाषण किया, संशोधन उपस्थित किया, उसका अनुमोदन किया और चर्चा को स्थिगत करने का प्रस्ताव उपस्थित किया है, ऐसे व्यक्ति को पुनः संशोधन उपस्थित करने का ऋषिकार नहीं । सभा या चर्चा को स्थिगत करने अथवा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव भी उपस्थित करने का अधिकार नहीं। अन्य कोई इस रीति से सभा के सामने नवीन प्रश्न उपस्थित करे तो उस पर बोलने का उसे ऋधिकार है। जिसने प्रश्न के ऊपर संशोधन उपस्थित करते हुए भाषण किया, उसको पनः संशोधन उप-स्थित करने का श्राधिकार नहीं। परन्त कोई संशोधन उपस्थित हो जाय तो उसके ऊपर बोलने का अधिकार है। क्योंकि वह नवीन प्रश्न हो जाता है। परन्त संशोधन में जिस सीमा तक नवीन विषय होता है उस सीमा तक ही उसका भाषण मर्यादित रहना चाहिए । उसी प्रकार जिसने प्रश्न के ऊपर संशो-धन उपस्थित किया हो अथवा उसका अनुमोदन किया हो, उसे उसी प्रश्न के -ऊपर दूसरा संशोधन उपस्थित करने का अयथवा उसका अनुमोदन करने का श्रिधिकार नहीं है। परन्तु श्रन्य किसी ने कोई संशोधन उपस्थित किया हो श्रीर वह नवीन विषय हो. तो उसको उस पर बोलने का ऋधिकार है।

किस संशोधन द्वारा चर्चा में नर्वान विषय का निर्माण होता है, सभा के सामने नवीन प्रश्न उपस्थित होता है, यह अध्यक्त को निर्मारित करना होता है।

संशोधन द्वारा यदि नशीन प्रशान उपस्थित होता हो तो पुनः भाषण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता । इसी प्रकार जिसने चर्चा अध्या सभा को स्थिगित करने का प्रस्ताव एक बार उपस्थित किया है उसे दूसरी बार उस प्रस्ताव को उपस्थित करने का अधिकार नहीं । यदि किसी दूसरे ने उसे उपस्थित किया हो तो उसके ऊपर वोलने का अधिकार उसे प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार की ब्यायस्था कॉमन्स-सभा के नियम के अन्दर भी विद्यमान है।

तथापि स्थगित-प्रस्ताव, अनेक संस्थाओं में उसी सभासद को नियमानुसार पुनः पुनः उपस्थित करने का ऋधिकार प्राप्त है। सभा स्थगितीकरण के प्रस्ताव के ऊपर भाषण नहीं करना चाहिए, केवल उसको उपस्थित ही करना चाहिए। इस प्रकार का नियम भी अनेक स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं में है। एक बार सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि पुन: उस सभासद्की उसे उपस्थित करने का ऋधिकार नहीं होता। इसके पीछे जो सन्निहित तत्त्व है वह यह है कि एक ही सभासद् को एक ही प्रश्न के ऊपर दो बार भाषण करने का अधिकार नहीं होता । उसे स्वयं ग्रिधिकार न हो परन्तु सभा के सामने अन्य व्यक्तियों ने स्थगितीकरण का प्रस्ताव उपस्थित किया हो तो, उसी विषय के ऊपर उसे पुनः भाषण करने का अधिकार प्राप्त होता है, यह भी सत्य है। उसे भाषण करने का श्रिधिकार प्राप्त होता है, यह जानकर प्रत्येक स्थगितीकरण के प्रस्ताव के ऊपर भाषण की पावन्दी लगा दी जाय, यह अभीष्ट नहीं। कम-से-कम चर्चा के आरम्भ होने से पहले ही जो प्रथम चर्चा ऋथवा सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव त्र्याया है, उसके ऊपर भाषण करने का श्रथवा चर्चा करने का श्रधिकार रहना चाहिए। स्थिगितीकरण के कारणों का विदित होना ग्रामीष्ट रहता है। चर्चा के श्रारम्भ हो जाने के पश्चात् ग्राने वाले स्थगितीकरण-विषयक प्रस्ताव के ऊपर चर्चा की दृष्टि से अधिक नियंत्रण का रहना उचित है। प्रत्येक आधे घंटे के बाद उ स्थित होने वाले स्थिगतीकरण के प्रस्ताव के ऊपर चर्चा तथा भाषण की मना करना सर्वथा अनुचित नहीं। जो प्रस्ताव केवल काल-हरण करने वाले (डिलेटरी मोशन्स) हैं, जिनका उद्देश्य केवल यह है कि चर्चा की समाप्ति न हो, उसका कोई परिणाम न निकले, वह लम्बी खिंच जाय अथवा उसके रास्ते में इतनी रुकावटें पैदा हो जायँ कि वह स्थिगत करनी पड़ जाय, तो इस प्रकार के प्रस्तावों का नियंत्रण होना ऋत्यंत ऋावश्यक है। इसलिए 'चर्चा को स्थगित किया जाय' या चर्चा के ब्रारम्भ हो जाने के पश्चात् 'सभा को स्थगित किया जाय' ऋादि प्रस्ताव के ऊपर होने वाला भाषण प्रस्तावगत विषय की सीमा तक ही मर्यादित रहना चाहिए। "लोक-मत का अन्दाजा लगाने के लिए विल को अमुक अवधि तक बुमाया जाय" यह प्रस्ताव भी सामान्यतया उसी के समान है। उसके ऊपर होने वाले भाषण तद्गत विपय की सीमा तक ही मर्यादित रहें। इतना ही नहीं, यदि अध्यक्त को विदित हो जाय कि इस प्रकार का संशोधन केवल नियम का दुरुपयोग और अनुचित लाभ उठाने की दृष्टि से उपस्थित किया गया है, तो उसे चाहिए कि वह संशोधन उपस्थित होने के वाद अन्य भाषण न होने देकर उस पर मत अहण करे। अथवा इस प्रकार के संशोधन को अनु-शासन के विरुद्ध करार देकर अध्यक्त उपस्थित करने की अनुमति न दे।

कानून का मुद्दा अथवा आपित उपस्थित हो जाय तो उसके ऊपर वोलने का अधिकार सबको है। मुख्य प्रश्न की चर्चा में भाग लेने के कारण इस अधिकार पर किसी प्रकार की कोई वाधा नहीं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह अधिकार तभी प्राप्त होता है जब अध्यक्त उस प्रश्न के ऊपर चर्चा करना निश्चित कर ले, अन्यया नहीं। जो आपित करने वाले हैं उन्हें इसलिए कि उन्होंने चर्चा में भाग लिया है, आपित करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कोई भी सभासद् आपित उठा सकता है। उस पर भाषण करना हो तो वह तभी सम्भव है, जब अध्यक्त उसके लिए अनुमति प्रदान करे अन्यथा नहीं। अन्यथा वह केवल इतना ही कह सकता है कि आपित का स्वरूप क्या है और वह किस नियम के अनुसार यहाँ पर उपस्थित किया जा रहा है।

अध्यक्त का निर्णय श्रोर टीका-टिप्पणी—जिस प्रकार श्रध्यक्त के निर्णय के निर्णय में वक्ता श्रप्य में वक्ता श्रप्य में वक्ता श्रप्यक्त का निर्णय वाद-विवाद का निर्णय नहीं कर सकता, उसी प्रकार श्रप्यक्त का निर्णय वाद-विवाद का निर्णय नहीं हो सकता । सभा-नियंत्रण श्रीर सभा-संचालन के सम्पन्ध में श्रप्यक्त जो निर्णय देगा वह श्रन्तिम माना जायगा। नियमों का श्र्य्य बतलाने का श्रिष्ठकार केवल श्रप्यक्त को ही है। उसने जो श्र्य्य किया श्रप्यवा जो निर्णय दिया, उसकी उस सभा में भर्सना नह की जा सकती। वह श्रमुचित हो तो उसके लिए न्यायालय में जाना होगा, उस पर उस समय चर्चा करने का श्रिष्ठकार सभा को नहीं है। यदि सभासद् श्रप्रसन्न हों तो उन्हें चाहिए कि वे सभा को स्थिगत करने का प्रस्ताव उपस्थित करें श्रीर उस पर सभासदों का बहुमत प्राप्त हो जाय, तो सभा स्थिगत या भंग हो जायगी। यदि उचित प्रतीत हो तो सभा का त्याग किया जाय।

नियम के अनुसार अध्यक्त के ऊपर अविश्वास का अध्या उसके समान प्रस्ताव जिस समय उपस्थित किया जाय, उसी समय उसका निर्ण्य चर्चा का विश्वय बन सकता है। अन्य परिस्थित में उसके द्वारा दिया हुआ निर्ण्य चर्चा के

श्रन्दर निन्दात्मक उल्लेख का विषय नहीं हो सकता श्रीर यदि कोई ऐसा उल्लेख करता है तो वह श्रवाचित है। श्रध्यच्च ने 'सार्वजनिक सुरच्चा-विल' (पब्लिक सेपटी विल) के ऊपर जो निर्णय दिया है, वह नियम के मूल श्राशय के विरुद्ध है श्रीर सभा में नियम का श्रर्थ करने का श्रधिकार केवल श्रध्यच्च को ही है, यह सही है तो भी उसके द्वारा किया हुआ श्रर्थ सरकार स्वीकार नहीं करेगी श्रीर वह चुप नहीं वैडेगी। सरकार ने नियम परिवर्तन करने का निश्चय कर लिया है—इस प्रकार की घोषणा गवर्नर जनरल लार्ड हैलीफैक्स ने विधान-सभा के सामने भाषण करते समय की थी। उस पर तरकालीन श्रध्यच्च विट्ठल भाई पटेल ने यह श्रापत्ति उठाई कि यह उल्लेख श्रवैध है श्रीर विधान-सभा में इस प्रकार कहा जाना श्रध्यच्च श्रीर विधान सभा का श्रपमान है, श्रध्यच्च के श्रिकार एवं स्वतन्त्रता का श्रतिक्रमण है।

गवर्नर जनरल ने पत्र द्वारा निम्नलिखित ऋर्थ का स्पष्टीकरण किया-''श्रध्यत् के निर्णय के ऊपर टीका-टिप्पणी करना श्रीर उसके सम्बन्ध में विरोधात्मक वक्तव्य देना यह ऋनुचित है, यह तथ्य गवर्नर जनरल को मान्य है श्रीर उसके भाषण का इस प्रकार का ग्रर्थ किया जाय, इस सम्बन्ध में उसे खेद प्रतीत होता है। ऋध्यन्त, सभा के नियम का ऋर्थ करने वाला, व्यवस्था बनाए रखने वाला एक-मात्र ऋधिकारी है, यह ऋध्यत्त का कथन गवर्नर जनरल को मान्य है।" अध्यक्त यदि अनुशासन के विरुद्ध व्यवहार करेगा तो नियम के अनुसार सभा अपना अधिकार उपयोग में लायगी अन्यथा वह सभा की पद्धति के सम्बन्ध में, नियम के सम्बन्ध में, एक-मात्र ऋधिकारी है ऋौर उसके निर्ण्य के ऊपर वाद-विवाद न हो सकेगा । अध्यक्त के निर्ण्य के ऊपर यदि तत्काल चर्चा होने लग जाय श्रीर सभा के बहुमत द्वारा वह रह होने लगे तो श्चनर्थ एवं श्रव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी । बहुमत के बल पर केवल प्रस्ताव ही पेश नहीं किया जा सकता प्रत्युत कौन बोले, कितना बोले, क्या बोले आदि सम्बन्धी सभी निर्णय बहुमत के द्वारा ही होंगे। ऋल्प मत वालों के ऊपर अपन्याय होगा ख्रौर युक्तियुक्त, सांगोपांग चर्चा का होना अशक्य हो जायगा। विभिन्न मतों का त्राविष्कार होगा त्रौर जो मत सभा बनाती है वह मत नहीं वन सकेगा, केवल एक पद्मीय चर्चा होकर निर्णय हो जायगा । सभा द्वारा उचित रीति से विचार-विनिमय किये जाने के पश्चात निष्पन्न होने वाला वह निर्णय नहीं रहेगा। संदोपतः सभा का श्रीर चर्चा का मुख्य उद्देश्य विफल हो जायगा। अप्रतएव सबको न्याय प्राप्त होने की दृष्टि से, सभा के कामों में व्यवस्था तथा समाधान बनाए रखने के लिए श्रथ्यत्व को सभा पर नियन्त्रण एवं संचालन

सम्बन्धी श्रान्तिम निर्ण्य का श्राधिकार रहना उचित श्रीर श्रावश्यक है। एतद्-विषयक उसका निर्ण्य श्रान्तिम स्वरूप का है, ऐसा समम्कर समा को उस परि-स्थिति में उसे मान लेना चाहिए।

कागज-पत्रों में उल्लेख-भाषण के सम्बन्ध में हम ऊपर जो मर्यादाएँ उल्लिखित कर ग्राए हैं वे ही सभा की चर्चा के लिए भी लागू होती हैं। भाषणों में जो ग्रवतरण त्रथवा कागज-पत्रों के ग्रान्दर ग्राए हुए उल्लेख हीं, वे अथ त्राथवा कागज-पत्र सबके लिए उपलब्ध होने चाहिएँ। जो प्रकाशित प्रंथ हैं उनके सम्बन्ध में तो प्रश्न ही नहीं । परन्तु अधकाशित अथवा गैर-कानूनी तौर से प्रकाशित हुए ग्रंथ ख्रौर रिपोर्ट इत्यादि से ख्रवतरणों को पहकर सुनाना चर्चा की दृष्टि से अनुचित है। जो साधन-सामग्री एक सभासद् अर्जित कर सकता है, वह प्रत्येक को उपलब्ध हो सके. ऐसा ऋवसर सबको मिलना चाहिए । इसी प्रकार निजी पत्र श्रथवा दस्तावेज श्रादि में से यदि कुछ पढ़कर सुनाना है तो वे कागज-पत्र सभा के सामने पढ़ने वाले के द्वारा रखे जाने चाहिएँ। यदि गुप्त श्राथवा निजी कागज समा के सामने उपस्थित न किये जाये श्रीर उनके ऊपर ऋपना कोई मत ऋ।धारित करना हो, तो यह कार्य सभा के ऊपर एक प्रकार का ख्रान्याय होगा। सभा के सामने कागज प्रस्तुत करके जोशो न्वरोश के साथ पद्माात पूर्वक मत-प्रतिपादन करना ग्राथना चक्तव्य देना हो, तो वह कागज सम्पूर्ण रूप में पढ़कर सभा के सामने पेश कर दिया जाय अथवा सभा के सामने रख दिया जाय। सभासद् को उसके भीतर् का सारा प्रतिपाद्य विषय श्रवगत होना चाहिए । वह सही है या फूठ है इसकी परीचा करने का श्रवसर भी मिलना चाहिए। सभा का ऋर्थ है, निर्ग्य करने वाले न्यायालय के समान एक प्रकार का संविधान । अतएव न्यायालय में जिस प्रकार दाखिल न हुए कागज का उल्लेख नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार समा में भी होना उचित है। विधान-सभायों में इस नियम के लिए कुछ मर्यादाएँ होती हैं।

जो कागज-पत्र 'सार्वजनिक हित' की हिन्द से समा के सामने उपस्थित करने के लिए अनुगयुक्त हैं, उनका यदि उल्लेख किया गया हो तो भी वे प्रस्तुत नहीं किये जाते । इसी प्रकार सरकार का गुप्त पत्र-व्यवहार, प्रत्येक विभाग के अन्तर्गत किया हुआ पत्र-व्यवहार, सरकार को उपलब्ध हुआ कान्त-विशारदों का परामर्श तथा अन्य लिखित सलाह और मशिवर आदिकों का उल्लेख करके भी, सरकार उन्हें विधान-सभा के सामने उपस्थित नहीं करती । यही प्रथा ब्रिटिश पार्लियामेण्ट में भी है । इसी प्रकार जो कागज-पत्र न्यायालय में भी दाखिल नहीं किए जा सकते उस प्रकार के वैयक्तिक कागज-पत्रों को विधान-

सभा के सामने दाखिल नहीं किया जा सकता। तथापि उनका उल्लेख किया जा सकता है श्रोर वह भले ही श्रपूर्ण रूप में हों तो भी श्रम्नेक बार वैसा करने दिया जाता है। न्याय की हिंद से चर्चा को पूरी-परी गित प्राप्त कराने के लिए उल्लिखित कागज़ सभा के सामने श्राने चाहिएँ। इसके लिए केवल एक ही श्रप्याद है श्रोर वह है—'सार्वजिनक हित की हिंद से वैसा करना योग्य नहीं है।' इसी प्रकार से सार्वजिनक हित की हिंद से एक-श्राध कागज़ यदि सभा के सामने न श्राने दिया जाय श्रोर वैसा करना वांछनीय हो, तो श्रध्यच् उसका उल्लेख करने दे श्रोर यह फैसला दे कि वह कागज़ पत्र सभा के सामने न लाया जाय। विधान-सभा के श्रातिरिक्त वस्तुतः कागज़ को सभा के सामने न श्राने देना उचित है श्रथवा नहीं, यह निर्धारित करने का श्रधिकार सभा के श्रध्यच्च को है। यों ही सत्ताधिकारी पन्न के द्वारा उल्लेख किया जाय श्रीर कागज़-पत्र सभा के सामने उपस्थित करना 'श्रवांछनीय' है, यह कहकर इन्कार कर दिया जाय तो यह उचित नहीं है।

रुकावटें --- भाषण ग्रौर वाद-विवाद की जो सीमा सर्व-सामान्य रूप से बाँधी गई है, उसकी मूल भूमिका चर्चा को वन्द करना नहीं प्रत्युत उसका उद्देश्य है, उसमें व्यवस्था एवं न्याय को बनाए रखना । सब प्रकार की विचार-सरिएयों को ग्रवसर मिले, नाना प्रकार के मत प्रकट हों एवं ग्राल्प मत वालों के साथ न्याय हो श्रीर उचित श्रवसर सबको मिल सके, ऐसा करने के लिए ही सभा का संचालन होना चाहिए। भाषण-स्वातंत्र्य का ऋर्थ उच्लुङ्खलता या या कलह करना न हो, यह बात सभासद मंजूर कर लें। बहुमत वाले पन्न सहिष्णाता का प्रदर्शन करें, यह जैसा सत्य है वैसा ही यह भी सत्य है कि ग्राल्प-मत वाले भी सदभिरुचि का प्रदर्शन करें। सभा-संचालन के नियम बहुसंख्यकों के हाथ में ग्राकर ग्रत्याचार के समान बन सकते हैं, उसी प्रकार ग्रल्प-संख्यकों के हाथ में आकर रुकावट और विलम्ब का शस्त्र बन सकते हैं। सैकड़ों संशोधनों को उपस्थित करना, बार-बार स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित करना, प्रत्येक प्रश्न के ऊपर मत-विभाजन की माँग करना, जितने त्रादमी बोल सकें उतने श्रीर जितनी देर बोल सकें, उतनी देर, निष्कारण भाषण करते चले जाना-ये सब सभा के नियमों का उल्लंघन किए विना भी किया जा सकता है और किया जाता है। इसके विगरीत प्रस्ताव पर अनुमोदन के होते ही उस पर मत-ग्रहण करने के लिए प्रस्ताव लाना, चर्चा न होने देना, कोरम को भंग करना, महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक प्रश्न कह करके साधारण नियमों को ताक में रखकर भटपट पास करवा लेना त्रादि भी नियम का उल्लंघन किए बिना ही किये जा सकते हैं।

नियमों का दुरुपयोग न किया जाय, समासद् उनकी सहायता से समा-कार्य के अन्दर रकावटें उपस्थित न करें, यह सब देखने-मालने का कार्य अध्यक् का है। और यदि कभी अध्यक् को बक्ता के अवांछ्नीय उद्देश्य के बारे में पूर्ण विश्वास हो जाय तो उसे चाहिए कि वह उस चर्चा के उत्तर सीमा निर्धारित कर दे। जैसा हम पहले कह आए हैं, जान-बूक्तकर रकावटें उपस्थित करने वाले उक्त बक्ता को भाषण बन्द करने के लिए कहना चाहिए। प्रस्ताव पर तत्काल मत अहण किया जाना चाहिए, अध्यवा प्रसंग पड़ने पर ऐसा प्रस्ताव अध्यवा संशोधन उपस्थित करने की अनुमित ही नहीं देनी चाहिए। जिन सभासदों को निर्णय अमान्य हो, उन्हें सभा से वाहर जाने के लिए कहने का और यदि वह स्वेच्छा से न जाते हों, तो उन्हें बलपूर्वक बाहर निकाल देने का अधिकार प्रत्येक अध्यक्त को है।

श्रिष्ट व्यवहार —सभा में शान्ति बनाए रखने के लिए श्रावश्यक सीमाश्रों का बंधन डालने का श्रिधकार श्राध्यत्व को है। श्रामध्य व्यवहार करने वाले, गुएडागर्दी श्रथवा दंगा मचाने वाले सभासद् को भी भाइर निकाल दंने का प्रत्येक श्रध्यत्व को श्रिधकार प्राप्त है। किन्हीं प्रसंगों में श्राप्ताधी सभासद् की सदस्यता को कुछ काल तक रह करने का श्रिधकार भी श्रध्यत्व को रहना चाहिए। श्रध्यत्व ऐसे उद्धत सभासद् को एक दिन के लिए भी सदस्यता से वंचित कर सकता है। परन्तु उससे भी श्रधिक काल तक उसे श्रलग करना हो तो उसके लिए सभा की सम्मति लेना श्रावश्यक है श्रीर सभा उचित निर्ण्य दे सके, उसके लिए श्रप्राधी सभासद् को श्रावश्यक स्पष्टीकरण करने का श्रवसर भी दिया जाना उचित है। साधारणत्या तहकी कात के लिए श्रथवा श्रप्राधी सभासद् को श्रावश्यक है वीर देग वगैर सभा उसके बारे में कोई निर्ण्य दे, यह बांछनीय है।

समय की पाबन्दी—सभा का कार्यक्रम पूर्ण हो सके द्यातएव द्यावश्यक है कि समय की पाबन्दी हो। वह सभासदों के लिए भी जरूरी है। साधारणतया प्रस्तावक को बीस मिनट से द्राधिक न बोलना चाहिए। जहाँ उत्तर देने का द्राधिकार हो, वहाँ उत्तर के लिए भाषण पन्द्रह मिनट काफी है। जो सभासद् द्राथवा पद्म, प्रमुख विषय की विशेष जानकारी रखते हों उन्हें यदि थोड़ा द्राधिक समय भी दिया जाय तो बाधा नहीं होती द्रार चर्चा को द्राब्द पसन्द मिल जाती है। किसी-किसी प्रसंग पर ऐसे भाषण, जो सभा को बहत पसन्द

हों, कुछ अधिक देर होने दिए जायँ तो कोई भी व्यक्ति उसके लिए अध्यक्त पर आत्रीय नहीं करता। पसन्द न आने वाले भाषण पर समय की पाबन्दी हो तो श्रोता उसे सहन कर लेते हैं। तालियों और शोर-शराबे के साथ भाषण-समाप्ति होने की अपेता यदि निश्चित समय पर समाप्त हो सके तो कहीं अच्छा होता है। बोलने वाले पर समय की पाबन्दी होती है, अतः जो कुछ मन में आए बोलता चला जाय, उसे इस बात का अधिकार नहीं है। अल्य-संख्यक वक्ताओं को अध्यक्त यदि थोड़ा-सा अधिक समय दे तो कटुता उत्पन्त नहीं होती और यदि हो भी तो बहुत कम। श्रोता विख्द हो, भाषण के लिए यदि समय बहुत हो सीमित हो, उस पर नियंत्रण बहुत कड़ाई के साथ हो तो वह सम्भावना रहती है कि बक्ता कुछ चिढ़ जाय। अपने मन की भड़ास निकालने के लिए वस्ता को समय मिलने से शान्ति प्राप्त होती है। श्रोताओं का मनोरंजन भी होता है। तथापि अध्यक्त यह सावधानी रखे कि वह भाषण गाली-गलीज़ से भरा हुआ अथवा आशिष्ट न हो।

हाँ कभी-कभी किसी चर्चा का विषय बहुत महत्त्वपूर्ण होता है श्रीर उस समय यदि समय बढ़ाना भी पड़े तो कुळ हानि नहीं। ऐसे प्रसंगों पर बक्ता परिस्थित को समभ-बूभकर श्राना भाषण करे। चिंत-चर्चण, पुनरुक्ति तथा श्राप्रासंगिक मुद्दे बक्ता को स्वयं छोड़ देने चाहिएँ। वक्ता यह बात श्रापने ध्यान में रखें कि श्रोता यदि ऊप जाय तो उन्हें श्रापने श्रानुकृल नहीं बनाया जा सकता। ''खड़े हो जाश्रो, ऊपर गरदन करके भाषण करो श्रीर न्यायाधीश के ऊँघना श्रारम्भ करने से पहले ही भाषण समाप्त कर दो।" ऐसा करने से वह प्रमाव-शाली होता है। यही उपदेश सभा के बक्ताश्रों के लिए भी उपयोगी है।

विषय का महत्त्व समभक्तर समय पर पावन्दी लगाई जाय, वह कहीं व्यर्थ न सिद्ध हो अतएव चर्चा का रूप ऐसा ही रहना चाहिए। समय की पावन्दी निर्धारित करते समय पहले सम्मित ले लेनी चाहिए। उसी प्रकार जहाँ काल-मर्यादा नहीं है वहाँ सभा की सम्मित से समय निर्धारित करना भी उचित होता है और यही प्रथा भी है। विषय की चर्चा आरम्भ होने से पहले समय का निश्चय अध्यक्त की सम्मित द्वारा करना उचित है। जहाँ नियमानुसार ऐसा न हो, जैसे विधान-सभा में आने वाले विलों पर; वहाँ होने वाले भाषण यदि प्रसंगानुकूल न हीं, पुनरुक्तिपूर्ण हों अथवा भाषण-स्वातंत्र्य का दुरुपयोग करने वाले हीं, नियमों का दुरुपयोग जान-बूभकर किया जा रहा हो तो उचित

<sup>1-</sup>Stand up. speak up and bring your argument to a close before the learned judge begins to dose.

श्रवसर पर उसे बन्द करने के लिए कहना चाहिए। समय की पावन्दी है श्रतएव वाद-विवाद श्रधूरा न रहने पाय, लेकिन यह भी श्रावश्यक है कि ज़रूरत से ज्यादा वाद-विवाद न बढ़े—श्रध्यत्त इन दोनों वातों पर नियन्त्रण रखे।

वैधानिक (स्टेच्यूटरी बाँडी) संस्थाय्यों की बैठकें बराबर स्त्रायोजित होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त एक बार की सभा एक ही दिन में समाप्त हो जाय ऐसी भी कोई बात नहीं। इन सभायों में जिन विषयों पर चर्चाएँ होती हैं उनका भी काल निर्घारित करना उचित है। जो सिद्ध संस्थाएँ वैधानिक नहीं हैं वर्ष में एक या दो बार संस्था की ख्रोर से सभा ब़लाया करती हैं. उनके लिए भी समय की पावन्दी आवश्यक है। सरकारी संस्था, ज्यापारी कम्पनियों आदि की समाएँ, राजनीतिक समाएँ श्रीर वाचनालय सदृश संस्थाश्री की समाएँ ऐसी नहीं हैं जिन्हें हर रोज या वार-वार बुलाया जा सके। सधारण सभा (जनरल वांडी) की बैठक वर्ष में एक बार खोर खधिक हुआ तो दो बार हुआ करती है: और वे भी तीन या चार घंटों की अपेद्या देर तक काम नहीं करतीं। यह बात ध्यान में रखते हुए सभा में किसी विषय पर की जाने वाली चर्चा को श्रिधिक समय तक चलाना ऋसंभव है। ऋतएव इस प्रकार की सभार्कों में ऋध्यन पहले ही एक उचित समय निर्धारित कर दे जिससे उतने समय में ही पूरी चर्चा हो जाय । उसके बाद ग्रध्यदा मत-विभाजन के साथ कार्रवाई खत्म कर दे। जहाँ व्यक्तिगत रूप से वक्ता पर समय की पायन्दी आयद होती है वहीं वाद-विवाद के पूरे समय का भी काल-निर्धारण होना त्र्यावश्यक है।

दिया हुन्ना समय ( त्राला टेड टाइम ) समाप्त होते ही चर्चा बन्द करने की सूचना देने की कोई न्नावश्यकता नहीं । चर्चा को कब बन्द किया जाय, यह समय निर्धारित करने से न्नपने-न्नाप ही निश्चित हो जाता है। प्रश्न पर न्नाए हुए प्रस्ताव, संशोधन इत्यादि सबका विचार किया जाना उचित हैं । वक्तान्नों का कम न्नप्रध्यच्च को न्याय-मुद्धि से निर्धारित करना चाहिए । बहुत दफा नियमों के न्नान्दर ही विशिष्ट चर्चान्नों की काल-मर्यादा निर्धारित की हुई होती है। कितनी ही संस्थान्नों में कार्यकारिणी-समिति प्रस्ताव के पास होने के पश्चात् व्यक्ति सभासदों के प्रस्ताव लिये जाते हैं। उस निधारित समय में जितने विषयों की चर्चा संभव है उतनी ही हो सकती है। उस समय के समाप्त होते ही चर्चा भी समाप्त हो जायगी, चाहे न्नपूर्ण रूप में ही क्यों न हो।

विधान-सभात्रों में कुछ विषयों की चर्चा का समय नियमों के अन्दर ही विद्यमान रहता है। अनुमान-पत्र-सम्बन्धी चर्चा निश्चित दिनों तक ही होती

है। मार्गों के ऊपर होने वाली चर्चा भी निश्चत दिनों के अन्दर-ही-अन्दर पूरी करनी पड़ती है। स्त्राखिरी च्च्या स्त्राते ही चर्चा बन्द हो जाती है। जिन मांगों का निर्णय नहीं हो जाता, ब्राध्यक्त उन माँगों के उपर क्रम से मत लेता है। चर्चा वन्द करने की सूचना देनी नहीं पड़ती। इसी प्रकार उस समय, सभा के स्थगितीकरण का प्रस्ताव, अन्य प्रकार का प्रस्ताव अथवा संशोधन, श्रध्यच स्वीकार नहीं करता। दिए हुए समय के श्रन्दर ही चर्चा होनी चाहिए, यदि वह समाप्त न हुई हो तो उपर्य क पद्धति से उसे समाप्त कर दिया जाता है ऋौर सभा का निर्णय ले लिया जाता है। इस पद्धति को विनोद में हत्या-पद्धति ( गिलोटीन ) कहते हैं । अनुमान-पत्र सम्बन्धी चर्चा की जैसी काल-मर्यादा है वैसी ही वित्त-व्यवस्था-बिल-सम्बधी चर्चा की काल-मर्यादा नहीं । कारण, वह बिल है श्रीर उसे पास होकर कानून बनना है । कोई विशेष श्रीर सार्वजनिक महत्त्व का प्रश्न हो तो उस पर चर्चा करने के लिए सभा को स्थिगित करने का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। उसके ऊपर चर्चा दो घंटों के अन्दर नियमानुसार समाप्त कर दी जाती है। उस काल में यदि चर्चा समाप्त न हुई तो वह विषय उसी प्रकार बिना चर्चा के रह जाता है तथा पुनः सभा के सामने उसे उपस्थित नहीं किया जा सकता।

सभा में व्यवहार-सभा का ऋर्थ है, किन्हीं निश्चित विषयों के ऊपर नियम के अनुसार विचार करने के लिए एक जगह एकत्रित सभासद। जिस प्रकार बोलने वाले सभासद के लिए इस प्रकार की मर्यादाएँ हैं कि वह किस प्रकार बोले, क्या बोले, कब बोले तथा किसके ऊपर चर्चा करे आदि, उसी प्रकार सभा के कार्य की सफलता के लिए अन्य सभासदों के लिए भी मर्यादाएँ हैं। अध्यक्त, वक्ता ख्रीर श्रीता सभी नियम से बँधे हुए हैं। जो सभासद है उसी को सभा में उपस्थित होने का ऋथवा बोलने का ऋधिकार है। सार्वजनिक निमन्त्रण के त्रानुसार उपस्थित रहने वाले सारे श्रोता ही उस सभा के सभासद होते हैं। संगठित एवं नियम के अनुसार चलने वाली संस्थाओं की सदस्यता केवल उनकी सभात्रों में उपस्थित रहने से नहीं भिलता । संविधान के ऋनुसार प्रार्थना-पत्र भेजकर सभासद होना चाहिए या उसमें भाग लेकर या निर्वाचित होकर सभासद हो जाने के पश्चात् जब तक नियम के अनुसार उसकी सदस्यता कायम है, तब तक सभा में उपस्थित रहने का उस व्यक्ति एवं उसमें भाग लेने कि। अधिकार हैं। सभा में उपस्थित रहने का एवं भाग लेने का अधिकार भी नियम के अनुसार उसे उपयोग में लाना चाहिए। जिस समय सभासद बका न हो उस समय वह अपने स्थान पर शान्ति से बैटे।

समासद् यदि आपस में कानाफूसी करने लगे तो वक्ता का भाषण सुनाई नहीं देगा श्रीर चर्चा में न्यूनता श्रा जायगी। श्रोता सभासदों का कतव्य है कि वे सभा चालू रहते समय व्यर्थ हीं सभा में इधर से उधर न जायें। वक्ता और ऋष्यत्त के बीच में से तो यथासम्भव उन्हें जाना ही नहीं चाहिए ऋौर यदि जाना ही हो तो भुककर जायँ ताकि वक्ता के भाषण में किसी प्रकार की रुकावट न हो। सभा के चालू रहते समय निरन्तर सभा-गृह से बाहर जाना ख्रौर फिर अन्दर आना ठीक नहीं। इस प्रकार आने-जाने से सभा में विध्न उत्पन्न होता है। केवल तभी जाना चाहिए जब बहुत जरूरी काम हो ऋौर वह भी बहुत ही ऋदव के साथ तथा किसी किस्म की ऋावाज न करते हुए । ऋाते समय भी इसी प्रकार त्याना चाहिए। विधान-सभा में से वाहर जाने वाला सभासद् पहले अपनी जगह पर खड़ा होता है, अध्यक्त को थोड़ा-सा भुककर अभिवादन करता है ग्रौर उसके पश्चात् जाता है। जब ग्राता है तब ग्रापनी जगह पर खड़ा होता है अध्यद्ध को थोड़ा भुककर अभिवादन करता है और उसके बाद बैठता है। सभा चालू रहते समय सभा-गृह में शान्ति तो हो ही, परन्तु व्यर्थ में ऋख-बारों की फड़फड़ाइट भी न हो। उन्हें वास्तव में चाहिए कि जो चर्चा हो रही हो उसे सुने ग्रतः उस समय वहाँ ग्रौर कुछ पढ़ना उचित नहीं। तथापि कुछ-कुछ पढ़ने का काम ब्रा जाय तो उसे हाथ के ऊपर की ब्रोर पकड़कर तथा जोर से नहीं पढ़ना चाहिए। तात्पय यह है कि सभा की कार्रवाई में किसी भी प्रकार की गडबड़ न होने पाय।

सभा चालू रहते समय तम्बाकू पीना, चाय पीना अथवा अन्य पय पीना या खाना शिष्ट-सम्मत नहीं । नरेन्द्र-मंडल में खाने-पीने और तम्बाकू पीने आदि सब कामों के लिए सभा के चालू रहते समय पूरी छूट थी। इन सभासदों के सामने काम-काल के कागजों के स्थान पर केक और केले का संभार रहता था और सारा वातावरण सभा के स्थान पर चुधा-शान्ति-भवन का-सा प्रतीत होता था। चर्चा के लिए आवश्यक वातावरण इन प्रकार के वातावरण में उत्पन्न नहीं होता। अन्य कि जो भी वि गन-सना में इस प्रकार की अनुमति नहीं है। भाषण देते समय वक्ता का बीच-बीच में पानी पीना आपित्तजनक नहीं है। यह सुविधा यदि सबको दे दी जाय तो पेय लाकर देने वाले लोगों का आना-जाना सभा में शुरू हो जाता है और सभी का ध्यान टूट जाता है। सभा-गृह से बाहर पेय अथवा तम्बाकू पीने की जगह रहनी चाहिए। सभा चालू रहते समय बीड़ी पीने की सुविधा प्रदान की जाय तो सभा में प्रकाश के स्थान पर धुआ ही सर्वत्र दिखाई देने लगेगा।

कान्नी विधान-सभाश्रों में मत-ग्रहण के समय (डयूरिंग डिवीजन) सभासद् को बीड़ी पीने की श्रनुमित रहती है परन्तु मत-दान यदि सभा-ग्रह में हो रहा हो तो वह भी नहीं रहती। मत-दान के लिए सभासद् को मत-दान के कच्च में (बोटिंग लौबी) जाना पड़ता हो तो यह सुविधा दी जाती है, कारण उस समय सभा के सामने दूसरा कार्य नहीं रहता। सभासद् मत देने के लिए जाते रहते हैं, थोड़ा-सा श्रनोपचारिक वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इस एक श्रप्याद को छोड़कर सभासद् कितने ही महत्त्व का क्यों न हो उसे भी इस नियम का पालन करना पड़ता है। सभा के श्रप्यच्च पर भी यह नियम लागू है। सभा की प्रतिष्ठा को सुरच्चित रखने की वास्तविक जिम्मेदारी श्रप्यच्च की है। उसका व्यवहार श्रादर्श होना चाहिए।

सभासदों को जो स्थान निश्चित किये गए हों, उन्हीं पर बैठना चाहिए। स्थान यदि निश्चित किये हुए हों तो अपने-अपने दल-समृहों में बैठें। एक बार एक स्थान पर बैठ जाने के ब्रानन्तर सभा की समाप्ति तक स्थान बदलना ठीक नहीं । स्थान के बार-बार बदलने से सभा के कार्य में ऋनियमितता श्राती है। श्रध्यन्त को वक्ताश्रों का कम निर्धारित करते समय कठिनाई उपस्थित होती है। निश्चित स्थान रहने से कौन-सा दल कहाँ-कहाँ बैठा है, कीन-सा सभासद कहाँ है--यह ऋध्यत्त को विदित होता है। ऋतएव नियम-बद्ध संस्थात्रों को चाहिए कि वे अपनी सभात्रों में सभासदों के लिए स्थान निश्चित कर दें। विधान-सभायों में यह परिपाटी है कि पार्टी के खनसार भाग दिया जाता है। इस भाग में उस पन्न के लोग किस प्रकार बैठें यह पन्न स्व निर्धारित करता है। फिर वहे व्यवस्था ऋष्यच को बतला दी जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था से चर्चा मुलभ होती है। सभासदों को अपने पत्त का कौन है तथा प्रतिपत्ती कौन है, इसका भी ज्ञान त्र्यासानी से हो जाता है। अतः समासद की जगह निश्चित् की हुई होनी चाहिए। जहाँ कहीं यह सम्भव न हो वहाँ सभासद जिस एक जगह पर बैठ जायँ, उस जगह को सभा की समाप्ति तक न छोड़ें। मत-प्रहरण के समय जब मत-दान के कहा में जाना हो. उस समय भूएड के रूप में खड़े होकर धीमी त्रावाज़ में वातचीत करने की बहुत सी विधान-सभात्रों में ऋनुमित रहती है। इसी प्रकार ऋपने स्थान पर सभ्य रीति से बैठना चाहिए: टेढ़े-मेढ़े होकर बैठना, या सभा में सोना आदि सभा की प्रतिष्ठा के विपरीत है।

सभा में बैठकर समासदों का कर्तव्य है कि जो भाषण हो रहा है, उसे शान्ति पूर्वक सुनें। बक्ता के भाषण में बार-बार रुकावट ैदा करना, व्यर्थ ही

एक के बाद एक प्रश्न पूछ करके संत्रस्त करना, बीच ही में कुछ का कुछ जोर से पुकारकर उसके भाषण में एवं विचार-प्रणाली में गड़बड़ी पैदा कर देना आदि उचित नहीं। यदि लगातार प्रश्न होने लग जाय तो मुख्य मुद्दे ताक में ही रह जाते हैं। अनेक बार कलह-कोलाहल का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। बोलने वाला वक्ता कोई गवाह नहीं है। जो लगातार उससे जिरह की जाय उसका प्रतिपाद्य विषय अथवा विचार-सरणी पसन्द न हो तो अपनी अप्रमत्ता प्रकट करने के लिए निरंतर तालियाँ वजाना, टेबुल के जपर हाथ पटकना, निरंतर छेड़-छाड़ करना आदि शिष्ट-सम्मत नहीं है। अपनी अप्रसन्नता प्रकट करने के लिए सभा-स्थल का परित्याग करके थोड़ी देर के लिए वाहर चले जाना सीधा-सादा उगाय है। 'नीचे वैठो', 'वोलने दो', 'वाह वाह' इत्यादि उद्गार उचित समय पर अथवा उचित अनुपात में प्रकट करना आपित्तजनक नहीं है। वक्ता के उपहास के लिए हँसना, तालियाँ पीटना आदि उसका अपमान नहीं है; प्रत्युत सभा का अपमान है। इसे ध्यान में रखना आव-रयक है।

वक्ता से यदि कोई प्रश्न पूळुना हो तो उठकर पूछें ग्राँगर जब वक्ता नीचे बैठकर प्रश्न पूछने का अवसर दे, तभी वह प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश भी लगातार पूछते चले जाना अयुक्त है। प्रथा भी वास्तव में प्रथा हो। उसका स्वरूप वाद-विवादात्मक नहीं होना चाहिए। यदि उसका स्वरूप वाद-विवादात्मक हो तो वह प्रश्न न होकर एक प्रकार से भाषण ही हो जाता है। यदि अधिकार हो तो प्रश्न के स्थान पर भाषण ही करना ठीक रहता है। श्रोताओं की श्रोर से प्रश्न के रूप में ग्राथवा ग्रालोचनात्मक वाक्य के द्वारा उपस्थित की जाने वाली बाधा, चर्चा को अभीष्ट दिशा प्रदान करती है । चर्चा में प्रसन्नता का वातावरण भी उत्वन्न करती है। विनोदयुक्त तथा मार्मिक विषयों का स्पष्टीकरण करने वाले श्रीर युक्तियुक्त वाक्यों के द्वारा किसी प्रकार की कोई रुकावट पैदा नहीं होती। परन्तु ये वाक्य थोड़े एवं चटकीले रहें तभी उनमें लज्जत रहती है। ऋन्यथा भामला विगड़ जाता है ऋौर ऐसा होना हानिप्रद है। वक्ता के भाषण को असम्भव बना देने वाली स्कावटें अध्यद्य द्वारा रोक दी जानी चाहिएँ। 'शेम शेम' इत्यादि का का शोर वन्द कर देना चाहिए। कारण, इस प्रकार के शोर-गुल से भाषण के अंदर रुकावटें पैदा होती हैं। सभा की शांति के भंग होने का अवसर आ जाता है। पार्टीवाजी की भावना इस प्रकार की स्कावटों से उम्र रूप धारण कर लेती है श्रौर वातावरण गन्दा हो जाता है। ऐसा न होने देने का प्रयत्न करे। परन्तु मार्मिकता श्रीर हाजिर जवाबी को योग्य दिशा प्राप्त होने के कारण चर्चा से मन के ब्रांदर बढ़ने वाली तनातनी खत्म हो जाती है।

चीनी के ऊपर लिये जाने वाले महसूल के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर हो रहे थे श्रीर वातावरण गर्म होता जा रहा था। उस समय एक सभासद् ने निम्न-लिखित वाक्य का उचारण करके वातावरण को ठएडा कर दिया, ''आदरणीय सदस्य के मुँह में चीनी होने पर भी उनसे मीठा नहीं बोला जा रहा है। वास्तव में कहीं देशी चीनी की मिठास तो कम नहीं हो गई ?" मोटर के तेल पर नियन्त्ररण हो, इस विषय पर बोलने वाला मद्रासी वक्ता इतनी तीब्र गति से बोलता जा रहा था कि श्रोतायों के लिए उसको ठीक-ठीक समभाना असम्भव हो गया। उस समय एक सभासद् ने अत्यन्त गम्भीरता से कहा-"सरकार को चाहिए कि वह तत्काल भावण की गति पर नियंत्रण रखने वाला विल पास करें। लोक-कल्याए के लिए ऐसा करना ज्यावश्यक होगया है।" इसका जो जो परिगाम होना चाहिए था वही हुन्ना न्नीर वक्ता स्वाभाविक गित से बोलने लगा। "दिन-रात हम स्वराज्य का चिन्तन किया करते हैं" वे शब्द कांग्रेस-पार्टी के नेता के मुँह से ज्यों ही बाहर निकले त्यों ही-"तो सूत कब कातते हैं।" इस प्रकार का एक चुभता हुआ प्रश्न एक सभासद ने पूछा और एकदम वातावरण में अन्तर आ गया। देश का संरच्या सरकार किस प्रकार करती है, यह बतलाते हुए ''स्थल सेना, समुद्री सेना तथा विमान इत्यादि सब तैयार हैं श्रीर उनका उपयोग संरक्षण के लिए पर्याप्त है।" इस प्रकार ही "भारत-रक्षा कानून के लिए भी न्याय प्रदान कीजियेगा, कारण कि रत्ता का भार इसी पर विशेष पड़ा हुआ दीखता होता।" ऐसा कहने वाले सभासद ने मर्भ भेद करके सचाई को व्यक्त कर दिया। त्रादरणीय "त्राप पशुत्रों के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं" इस वाक्य का तिस्कारार्थ उचारण करते ही-क्योंकि प्रस्तुत डॉक्टर प्रसिद्ध सर्जन थे-दूसरे सभासद् ने "हाँ ग्रापके ऊपर शस्त्र-क्रिया करते समय वे इसी प्रकार के डॉक्टर थे" यह कहकर ज्यों ही ताना मारा तो पहला सभासद नीचे बैठ गया ग्रीर सभा में होने वाली ग्रशिष्टता टल गई। भाषण ग्रीर वाद-विवाद में जब तक विनोदपूर्ण ऋौर शिष्ट व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग होता है. सभ्य भाषा इस्तेमाल होती है, तव तक सभा वाद-भूमि है, रण-चेत्र है। योग्य ग्रायधों के उपयोग करने का अधिकार श्रोता श्रीर वक्ता दोनों को है। श्राधर्म-युद्ध नहीं हो रहा है, इतना ही श्राध्यक्त को देखना चाहिए। सभा में पांडित्य. मार्मिकता यदि प्रदर्शित नहीं की जायगी अन्यत्र कहाँ प्रदर्शित की जायगी?

राब्दों से चलकर हाथा-पाई पर नीयत न त्राने पाय । मुद्दों की जगह गुद्दे न त्राने चाहिएँ; इस बात की सावधानी द्राध्यक्ष रखे । इसीलिए विधान-सभा के द्रादर डएडे द्रार छित्रयाँ ले जाने की मनाही है। तथापि द्रानेक बार कामन्स-सभा के द्रान्दर पुस्तकों का उपयोग, खोपड़ियाँ वजाने के काम में किया गया है। नियमबद्ध संस्थाद्रों की सभाद्रों में डएडे द्रार छित्रयों के लिए मनाही होनी चाहिए। द्रान्य संस्थाद्रों में भी इस परम्परा का पालन करना लाभदायक होगा।

सभासद् सभा में कैसी पोशाक धारण करके आय इस सम्बन्ध में भी कुछ मर्यादाएँ होती हैं। स्थानिक स्वायत्त संस्था, विधान-सभा आदि में तद्विपयक नियम भी बने होते हैं। समासद् यह दृष्टि में रखकर पोशाक धारण करें कि वे सभा में जा रहे हैं। अपवाद स्वस्त्र किसी एक-आध महापुरुष को यदि विशिष्ट प्रकार की वेश-भूषा हो और अन्य सारे लोग उसका अनुकरण करने लगें तो यह ठीक नहीं। वैयक्तिक अभिरुचि का विचार करते हुए भी कुछ मर्यादाएँ इस विषय में रहें यह ठीक है। अदालतों में जितनी मर्यादा पाली जाती है उतनी तो पालन की जानी ही चाहिए। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार सभासद् सभ्य मानी जाने वाली पोशाक में आय ऐसी परिपाटी तो रहे ही यह ध्यान रहे कि सभा कोई कुम्भ का मेला नहीं है जहाँ नागा, यती, फकीर और नाना रूपधारी लोगों की भीड़ होती है। सभा, सभ्य लोगों का समुदाय है अतएव यह ध्यान रखना जरूरी है।

भाषण की मर्यादाएँ बनी रहें, नियमानुसार चर्चा हो, सभा में व्यवस्था ख्रीर शान्ति रहे—इन सब बातों की छोर सावधानी से देखने का काम अध्यक्त का है। इन बातों के लिए सब प्रकार के छावश्यक छिकार नियम द्वारा छथवा ख्रया द्वारा छथ्यक्त को प्राप्त हैं। गैर कान्नी छथवा छनुशासन-विरुद्ध बात की देखकर यदि कोई उसे सामने लाए तो छथ्यक्त तत्काल उसका फैसला कर छौर उसके छनुसार काम करवा ले। छथ्यक्त सभापित है, उसे सभा का न्याय- युक्त संरक्त्य करना चाहिए। सभा सर्व-सत्ताधारियी तो है; परन्तु नियम के छनुसार होने के कारण उसने सुव्यवस्था के लिए सारा छिकार छथ्यक्त के सुपुर्द किया होता है। दिये हुए छाधकार-क्त्र में एवं परम्परा से छाने वाले छाधकार-क्त्र में छथ्यक्त का निर्णय उस सभा की हद तक तो छातिम निर्णय होता है। सभा-संचालन के कार्य में उसके छनुसार उस पर छाचरण भी करें। उसकी छाजा माननी चाहिए छौर न मानने वाले को सभा से बाहर निकलवा देने का छाधकार उसे प्राप्त है। छवसर पढ़ने पर उसकी सदस्यता

को कुछ काल तक रह करने का भी अधिकार है। सभा के नियमों को कार्यान्वित करने का काम उसका है और उसे उतने अधिकार रहने ही चाहिएँ। जहाँ नियम अथवा प्रचलन स्पष्ट हैं वहाँ वह उनके अनुसार निर्णय दे। जहाँ नियम लागू नहीं, प्रसंगानुकूल प्रचलन नहीं है या, जहाँ क्या निर्णय दिया जाय, इस प्रकार की शंका होती है, वहाँ उसे सभा का मत लेकर निर्णय देने का अधिकार है। उसे चाहिए कि वह पैदा हुई परिस्थितियों को सभा के सामने रखे और उस पर विचार होने दे परन्तु स्वतः चर्चा में भाग न ले। सभा द्वारा दिये गए मत को स्वीकृत करके उसके अनुसार निर्णय करे।

नियम के अनुसार सभी संस्थाओं में, जिनमें विधान सभाएँ भी समाविष्ट हैं, उपस्थित कानूनों के मुद्दों तथा बाधाओं पर निर्णय देना अध्यद्ध का कर्तव्य है। तथापि विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यद्ध को सभा के मत का अनुमान लगाने का अधिकार है। सभा द्वारा दिये हुए मत को स्वीकार करके वह जो निर्णय देता है, वह उसी का निर्ण्य समभा जाता है। कामन्स-सभा में ऐसी ही प्रथा हैं। अनेक बार उपस्थित मुद्दों पर सभा में चर्चा होने के बाद, चर्चा का मुकाव देखकर अध्यद्ध अपना मत बना ले और तब निर्ण्य दे। सभा का प्रत्यद्ध मत यदि लिया जाय तो वह अधिक अच्छा रहता है।

प्रस्ताव वापस लेना-नियमानुसार प्रस्ताव होना चाहिए । जो भी सभा के सामने प्रश्नों के तौर पर उपस्थित किये जाते हैं, वे सब नियमानसार हों। जिस प्रस्ताव की भाषा अशिष्ट तथा अनुचित हो अथवा पूर्णतः अशंतः नियमानुसार नहीं हो तो वह जिस रूप में है उसी रूप में उपस्थित करने की त्रानुमति अध्यक्त नहीं देगा । यदि प्रस्ताव नियम के अनुसार है और सभ्य भाषा में है तो अध्यक्त को अनुमति देनी चाहिए। जब कोई प्रस्ताव नियम के अनुसार उपस्थित किया जाता है और उसका अनुमोदन हो जाता है, तब वह सभा के सामने का प्रश्न बन जाता है। कितने ही स्थानों पर जो सभा के सामने का प्रश्न होता है, उसे ग्रथ्यन पढकर सुनाता है ग्रीर उसके बाद उसकी चर्चा शरू होती है। एक बार सभा के सामने का प्रश्न बन जाने के पश्चात उसे सभा की अनुमति के बिना वापस नहीं लिया जा सकता । वह प्रश्न सभा की सम्पत्ति वन जाता है। सभा चाहे तो उसे स्वीकार करे अस्वीकार करे. उसकी उपेचा करे, चाहे तो उसमें थोड़ा संशोधन कर ले या फिर उसे वापस लेने की अनुमति दे दे। जो वस्तु सभा के सामने का प्रश्न बन जाती है, उसके अपर न तो श्रध्यन्न का, न उसे उपस्थित करने वाले का श्रीर न श्रमुमोदक का ऋधिकार रहता है। सभा के सामने का प्रश्न प्रस्ताव के रूप में ही चाहे संशोधन के रूप में, जब तक सभा की सम्मित उसको प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उसे वापस नहीं लिया जा सकता। एक भी समासद् यदि उसे वापस लेने के लिए इन्कार कर देता है तो उसे वापस लेने की अनुमित नहीं मिल सकती। और सभा की अन्तिम सम्मित मिलने पर ही उसका निर्णय होगा। जिसने सभा के सामने प्रश्न या प्रस्ताव उपस्थित किया है उसे ही उसे वापस लेने का अधिकार होता है, अनुमोदक या समर्थक को नहीं। प्रस्तावक ने यदि प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमित माँगी तो अध्यक्त सभा के सामने यह प्रश्न रखेगा "इस प्रस्ताव को पावस लेने की अनुमित दी जाय?" यदि एक भी आवाज 'नहीं' आई तो वह अनुमित अस्वीकृत कर दी गई, ऐसा निर्णय देकर मृल प्रस्ताव के उत्पर सभा का मत लेने के वाद उसका फैसला करना चाहिए।

बहुत बार वाद-विवाद में एक प्रस्ताव अथवा संशोधन वापस लेकर उसी के मेल-जोल का दूसरा प्रस्ताव या संशोधन उपस्थित किया जाता है। परन्तु उस समय भी सभा की सर्वसाधारण सम्मति अवश्य रहती है। इस प्रकार की सम्मति न मिले तो पहला प्रस्ताव या संशोधन वापन नहीं लिया जा सकता। वापस लेने के लिए सभा ने यदि उपरिनिर्दिष्ट नियम के अनुसार असुमति दी, तो उसका ऋर्य यह हो जाता है कि उस विषय के ऊपर सभा ने अपना कोई निर्ण्य नहीं दिया, श्रीर पुन: उसी विषय को समा के सामने उपस्थित किया जा सकता है। इसी प्रकार अपनेक बार अपनुमति न देना वांछनीय सिद्ध होता हैं; क्योंकि इससे विषय की परिसमान्ति हो जाती है। प्रथम प्रस्ताव एवं तदनंतर संशोधन सभा के सामने का प्रश्न वन जाने के पश्चात् जब तक संशोधन का फैसला नहीं हो जाता तब तक मृल प्रस्ताव को वापस लेने की प्रार्थना ऋष्यच को सभा से नहीं करनी चाहिए। संशोधन सभा के सामने का प्रश्न बना हुआ होता है स्त्रीर जब तक उसका कोई फैसला न हो जाय, तब तक प्रस्ताव के प्रश्न का फैसला नहीं हो सकता। इसलिए जब तक संशोधन वापस न ले लिया जाय, वह त्रामान्य होकर त्राथवा मान्य होकर किसी फैसले पर न पहुँच जाय, तब तक मूल प्रस्ताव को वापस नहीं लिया जा सकता। संशोधन के मान्य हो जाने पर प्रस्तावक को चाहिए कि वह संशोधन सहित मूल प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति माँगे। सभा यदि अनुमति न दे, तो संशोधन सहित प्रस्ताव पर त्राध्यक्त को सभा का मत लेकर फैसला करना चाहिए ।

प्रश्नों की उपेद्धा—सभा के सामने प्रश्न को अपनेक तरीके से उपेद्धित किया जा सकता है। अध्यद्ध प्रश्न को रीति के अनुसार यदि चर्चा के लिए उपस्थित करे, उसी समय सभा स्थिगित करने का प्रस्ताय लाकर विषय को

उपेत्तित किया जा सकता है। यह सभा के स्थिगितीकरण का प्रस्ताव सभा के सामने विद्यमान प्रश्न के ऊपर संशोधन के रूप में नहीं होता, यह एक स्वतंत्र प्रस्ताव होता है। बोलने वाले वक्ता का भाषण समाप्त होते ही यह उपस्थित किया जा सकता। भाषण समाप्त होते ही प्रस्ताव लाने की इच्छा वाले व्यक्ति को उठकर खड़ा होना चाहिए ब्रोर ब्राध्यक्त से कहे कि मुफ्ते सभा स्थिगित होने का प्रस्ताव उपस्थित करना है।

सभा स्थिगित करना — सभा स्थिगित करने का प्रस्ताव आते ही अध्यक् को चाहिए कि वह इसे प्राथमिकता दे। चल रहे विषय को उसी प्रकार ऋौर वहीं छोड़कर इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की त्राज्ञा दे। 'वह प्रस्ताव "त्राव सभा स्थगित हो" केवल इसी रूप में हो। स्थगितीकरण के कारणों को प्रस्ताव में समाविष्ट करना ठीक नहीं। उन्हें भाषण के समय कहना चाहिए। इस स्थिगितीकरण के प्रस्ताव के ऊपर होने वाली चर्चा में उस व्यक्ति को भाग लेने का ऋधिकार है, जिसने मुख्य प्रश्न सभा के सामने उपस्थित किया हों। पहले सभा के स्थगितीकरण के प्रस्ताव के ऊपर उचित चर्चा होने देना ग्रामीष्ट है श्रीर उसके ऊगर भाषण करने की भी त्रानुमित दी जाय। यह स्थगितीकरण का प्रस्ताव यदि स्वीकृत हो गया, तो सभा के सामने के मुख्य प्रश्न का विषय उपेचित हो जाता है ग्रीर सभा ग्रानिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाती है। फिर नोटिस देना पड़ता है और फिर सभा इत्यादि का सारा जंजाल करने के पश्चात् ही उस विषय को सभा के सामने लाया जा सकता है। बहुत बार सभा के सामने किसी भी प्रकार के प्रश्न के उपस्थित होने से पहले इस प्रकार का स्थिगितीकरण का प्रस्ताव लाया जाता है। अध्यक्त के आसन-महरण करते ही सभा को स्थगित कपने का प्रस्ताव लाने वाला व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाता है ऋौर वह ग्रध्यन्त से कहता है, कि मुभ्ते इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित करना है। ऋष्यन को उसकी ऋनमति देनी चाहिए।

श्रानिश्चित काल तक के लिए सभा को स्थिगित करने का प्रस्ताव, सभा के श्रारम्भ श्रथवा चर्चा श्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय उपस्थित किया जा सकता है। इतना ही नहीं बिल्क एक बार श्रस्वीकृत होने के बाद भी बार-बार उस सभा में उपस्थित किया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार के दो प्रस्तावों में कुछ-न-कुछ कालान्तर रहे। इस प्रकार का नियम सर्वत्र बना रहता है जहाँ नियम न हो वहाँ श्राध घर्ण्ट से श्रान्तर को श्रावश्यक मान लेना चाहिए। पहले स्थिगतीकरण के प्रस्ताव पर चर्चा होने दी जाय। उसके पश्चात् श्राने वाले प्रस्तावों को केवल प्रस्तावों के रूप में ही उपस्थित करने देना

चाहिए श्रीर तत्काल उनके ऊपर मत-प्रहण किया जाय। चर्चा-समाप्ति के प्रस्ताव के त्र्यस्वीकृत हो जाने के पश्चात् सभा के स्थिगतीकरण का प्रस्ताव तव तक उपस्थित नहीं किया जा सकता, जब तक कि उस प्रस्ताव के ऊपर मत संग्रह नहीं हो जाता श्रौर उसका परिणाम प्रकट नहीं किया जाता। कारण, सभा ने इस बात का फैसला कर लिया होता है कि मत लिया जाय और विषय का निर्णय किया जाय । वह फैसला उस ब्रावस्था में विफल हो जाता है। इसी प्रश्न के ऊपर मत लेने के समय से लेकर मत-गणना हो चुकने के पश्चात् ऋष्यत्व का निर्ण्य प्रकट होने तक, स्थिगतीकरण का प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ''सभा को त्रामुक काल तक काम करना है''-ऐसा कोई विशेष निर्णय यदि प्रारम्भ में लिया जा चुका हो, तो सभा के स्थिगितीकरण के प्रस्ताव को उपस्थित नहीं किया जा सकता। यदि ग्राध्यक्त ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि ''ग्रमुक दिन तक यह चर्चा ग्रथवा समा स्थगित हो तो उस समय ग्रस्पष्ट रूप से सभा स्थिगितीकरण का प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता। कुछ श्रपवादों को छोड़कर, सभा स्थगित करने का प्रस्ताव किसी भी समय लाया जा सकता है। जिस भी समय वह आए अध्यक्त को चाहिए कि वह उसे प्राथमिकता दे।

श्रानिश्चित काल तक के लिए सभा को स्थागित करने का उद्देश्य यह होता है कि उपस्थित प्रश्न पर चर्चा न हो श्रीर वह किसी तरह से उपेक्षित हो जाय। श्रतः इस प्रकार के प्रस्ताव के त्र्याने पर त्रामुक तारीख तक सभा को स्थिगित रखा जाय, ऐसा संशोधन ठीक साबित नहीं होता। इसी प्रकार ग्रानिश्चित काल तक के लिए सभा के स्थिगितीकरण के प्रस्ताव पर चर्चा को स्थिगित कर दिया जाय, यह संशोधन भी उन्हीं कारणों के लिए लागू न होगा। अपनेक बार सभा में उपस्थित करने का प्रस्ताव एवं चर्चा स्थिगत करने का प्रस्ताव विकल्प के द्वारा उपस्थित किया जाता जैसे ''अब सभा अथवा चर्चा स्थिगत की जाय।'' तथा मत लेते समय उन्हें पृथक करके उस पर मत भी लिया जाता है। जो यह चाहते हैं कि मूल प्रश्न की उपेद्धा न हो, उन्हें चाहिए कि वह पहले प्रस्ताव का विरोध करके दूसरे प्रस्ताव का, यदि उनका उद्देश्य केवल यही है कि चर्चा को आगो के लिए ढकेल दिया जाय, समर्थन करें। इसी बैटक में चर्चा को पूर्ण करने का उद्देश्य हो तो दोनो प्रस्तावों का विरोध करें। चर्चा को स्थिगत करने का प्रस्ताव, उस दिन वह चर्चा श्रारम्भ न हो श्रथवा पूर्ण न हो, इसी उद्देश्य से लाया जाता है। उसने प्रश्न को उपेन्नित करने का उद्देश्य नहीं रहता । चर्चा स्थिगित करने के प्रस्ताव पर 'ग्रमुक दिनों तक' इस प्रकार का संशोधन उचित है। मृल प्रस्ताव में भी काल का निर्देश किया जा सकता है स्त्रीर बहुधा लोग करते भी हैं। कितनी ही संस्थाओं के नियमों में ऐसा है कि विकल्प पूर्वक दो प्रस्ताव अथवा संशोधन एक करके अथवा एक ही समय में उपस्थित नहीं किथे जा सकते। वहाँ यह नियम रहता है कि प्रत्येक प्रस्ताव या संशोधन पृथक रूप से उपस्थित किया जाय। और यह नियम अनेक दृष्टियों से ठीक भी है। विकल्प पूर्वक उपस्थित किये गए प्रस्ताव से अनेक बार सभा-सदों के मन में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। पथक उपस्थित करने से समय अधिक लगता है, परन्तु सुलभता अधिक होती है। क्या हो रहा है, इसका अधिक स्पष्टीकरण सभासदों के सामने हो जाता है।

पूर्व प्रश्न-प्रश्न को उपेक्तित करने की दूसरी रीति है पूर्व प्रश्नों का प्रस्ताव उपस्थित करना। पूर्व प्रश्नों के प्रस्ताव ( To move previous questions ) का उद्देश्य सभा के सामने के प्रश्न पर सभा निर्णाय न ले, यह होता है। सभा को स्थगित करने से सारी समा खिएडत हो जाती है और उसके साथ-ही-साथ सभा के सामने उपस्थित होने वाले प्रश्न भी अपने-आप ही खिएडत हो जाते हैं। उस स्थिगितीकरण का उद्देश्य भी यही होता है। पूर्व प्रश्न का उद्देश्य भी वैसा ही है। परन्तु पूर्व-प्रश्न के प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर सभा के सामने का प्रश्न ही केवल उपेक्षित होता है। सभा वन्द नहीं होती। दूसरा विषय सभा के सामने लाया जा सकता है। दूसरा विषय यदि सभा के सामने का प्रश्न बनकर उपस्थित हो, तो पुन: उसके बारे में स्वभावतः पूर्व-प्रश्न का प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है। जब कोई विषय प्रस्ताव के रूप में नियमानुसार सभा के सामने आता है, सभा के सामने का प्रश्न होता है: तभी पूर्व-प्रश्न का प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है। इसलिए श्राध्याचा जब तक यह न कहे कि श्रामक प्रश्न श्रव सभा के सामने चर्चा के लिए उपस्थित है, तब तक पूर्व-प्रश्न का प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता। श्राध्यत्व के त्रासन प्रहण करते ही पूर्व-प्रश्न का प्रस्ताव नहीं उपस्थित किया जा सकता। कारण, उस समय सभा के सामने कोई प्रश्न नहीं रहता। सभा के सामने यथा रीति किसी प्रश्न के ग्रा जाने के पश्चात् ही पूर्व-प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है। पूर्व-प्रश्न का अभिप्राय है, इस प्रकार का प्रस्ताव, जिसमें कहा गया हो कि 'सभा के सामने के प्रश्न पर इस समय मत न लिये जाय"।' सभा के सामने के प्रश्न का फैसला सभा को करना चाहिए या नहीं यह इस प्रस्ताव के द्वारा, निश्चित करने के लिए सभा को विवस होना पड़ता है मुख्य प्रश्न से पहले उस पर मत लिए जायँ या नहीं—यह प्रश्न इस प्रस्ताव द्वारा उपस्थित हो जाता है। स्रातः इस प्रस्ताव को पूर्व-प्रश्न का प्रस्ताव कहा जाता है।

पूर्व प्रश्न का उपस्थापन--- अध्यक्त, सभा के सामने के प्रश्न पर यथा-विधि चर्चा करने की जिस समय ब्रानुमति दे, उसी समय ब्राथवा उसके पश्चात् किसी भी समय पूर्व-प्रश्न का प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है। चर्चा समाप्त हो गई हो या प्रश्न पर मत लिए जा रहे हों तो उस स्रवस्था में यह प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। कारण सभा को प्रश्न के ऊपर निर्ण्य लेना है, ऐसा पहले ही निर्धारित किया हुआ होता है। अथवा निर्णय लेने का, मत लेने का काम चालू रहता है। उसी प्रकार संशोधन के ऊपर विवाद चालू रहते समय पूर्व-प्रश्न उपस्थित नहीं किया जा सकता । संशोधन स्वीकृत हो गया, अस्वीकृत हो गया अथवा वापस ले लिया गया तो उसका फैसला होते ही पूर्व-प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है। संशोधन यदि स्वीकृत हो गया हो तो संशोधित प्रस्ताव पर वह पूर्व-प्रश्न होता है और वह यदि ग्रस्वीकृत हो जाय तो संशोधित प्रस्ताव उपेन्नित हो जाता है। विल के बाद-विवाद पर भी उन्हीं सीमात्रों को ध्यान में रखकर पूर्व-प्रश्न उपस्थित किया जाता है। छोटी समितियों की सभा में पूर्व-प्रश्न उपस्थित नहीं किया जा सकता । उसी प्रकार समा के सामने का जो कार्यक्रम निर्घारित किया जाता है उससे सम्बन्धित प्रस्ताव पर पूर्व-मश्न का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता । पूर्व-प्रश्न का प्रस्ताव तथा सभा-स्थिगितीकरण का प्रस्ताव, दोनों यदि अध्यत् के पास पहुँचे हों तो अध्यत्त को सभा-स्थिगतीकरण के प्रस्ताव को प्राथमिकता देनी चाहिए। सभा-स्थिगती-करण के प्रस्ताव से पूर्व-प्रश्न ही उपेद्धित हो जाता है। समा स्थिगितीकरण का प्रस्ताव लुप्त हो जाता है। पूर्व-प्रश्न का प्रस्ताव 'सभा के सामने के प्रश्न पर इस समय मत न लिये जायँ' इस रूप में होता है। कई बार 'सभा के सामने के प्रश्न पर इस समय मत लिया जाय' ऐसा भी होता है। तथापि सामान्यतया पहले ही रूप में लाया जाता है। कामन्स-सभा में भी यही प्रथा है। 'सभा के सामने प्रश्न पर अब मत लिया जाय' इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने से 'सभा के सामने का प्रश्न' उपेन्नित हो जाता है और उस सभा में ग्राथवा उस दिन जैसा नियम हो, उसके अनुसार पुनः सभा के सामने नहीं लाया जा सकता। यह प्रस्ताव यदि ऋस्वीकृत हो गया हो तो सभा के सामने के प्रश्न पर ऋध्यन्न को चाहिए कि तत्काल मत ले।

प्रस्ताव के अस्वीकृत हो जाने से सभा का निर्ण्य यह हो जाता है कि अब प्रश्न के उपर चर्चा नहीं होती, भाषण नहीं होता, संशोधन नहीं आता, तथा उस पर एकदम मत लेना ही चाहिए। 'सभा के सामने के प्रश्न पर अब मत लिया जाय' इस पूर्व-प्रश्न के प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर यही परिणाम होता है और उस अवस्था में भी प्रश्न के उपर मत लेना चाहिए। इस प्रस्ताव के अस्वीकृत हो जाने से सभा का यह निर्ण्य प्रकट हो जाता है कि प्रस्ताव के अपर मत न लिया जाय, अतः वह सभा के सामने रहता ही नहीं और वह उपेचित हो जाता है। पूर्व-प्रश्न को उपिर्थित करने के सवाल को उपेचित करने की परिपाटी इस देश में विशेष प्रचलित नहीं। यहाँ सभा-स्थिगतीकरण का ही विशेष उपयोग किया जाता। यहाँ की विधान-सभाओं में अथवा नियमवद्ध संस्थाओं के नियमों पर पूर्व-प्रश्न के लिए स्थान नहीं और वैसा प्रचलन भी नहीं। तथापि साधारण संस्थाओं की सभाओं में पूर्व-प्रश्न उपस्थित करने के मार्ग में कोई स्कावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके विरुद्ध वहाँ कोई नियम नहीं होता।

उपेचा-सम्बन्धी संशोधन-सभा के सामने के प्रश्न को उपेच्चित करने की रीति यह है, प्रश्न को उपेद्वात करने वाला संशोधन पेश किया जाय ख्रीर सभा के सामने के प्रश्न पर सभा का मत लेना असम्भव कर दिया जाय। इस प्रकार के संशोधन का उद्देश्य, त्यानूल ग्रंतर प्रकट करने वाली भाषा को संशोधन में डालकर सभा के सामने के प्रश्न पर मत लिया जाना ऋसम्भव करना होता है। इस प्रकार के संशोधन से मूल और मुख्य विषय एक ओर रह जाते हैं और दूसरे तथा विरुद्ध विषय पर सभा का मत-प्रदर्शन होता है । सर्व साधारण संशोधन इस मुख्य प्रश्न के अनुसार ही होते हैं। यह प्रश्न उपर से कैसा भी दृष्टिगोचर क्यों न हो तथापि वस्तुतः वैसा नहीं होता । सभा के सामने के प्रश्न के आर्मिनक शब्दों द्वारा संशोधन पेश किया जाता है। ''इस सभा का मत है कि मंत्रि मण्डल को हटाकर देश के ऊपर राजा साहब ने उपकार किया और उसके सम्बन्ध में यह सभा उनका ग्राभार मानती है" । इस प्रस्ताव पर "इस सभा का मत है कि" इसके ह्यागे के सारे शब्द हटाकर उनकी जगह निम्न शब्दों को डाला जाय "मंत्रि-मंडल ने ऋण-विमोचन, काश्तकारी-कानून इत्यादि कानून बना करके देश की योजय सेवा की है।" इस प्रकार के शब्द उपस्थित करने से मूल प्रश्न पूर्णतया उपेतित हो जाता है ख्रीर संशोधन-गत विषय के जपर मत-प्रदर्शन होता है। ऐसा संशोधन यदि स्वीकृत हो जाय तो पुन: मूल प्रस्ताव के न हटाये हुए शब्द और यह संशोधन इन दोनों से मिलकर तैयार हुए प्रस्ताव पर मत लिया जाता है। इस रीति से सर्वथा नवीन विषय के ऊपर मत-विभाजन होता है और मृल विषय उपित्तत हो जाता है।

''राष्ट्र-संघ के काँच-कारखानों के श्रमिकों की सिफारिशों पर इस समा ने विचार किया है और काँच के कारखाने के अमिकों के काम के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को यह समा-गृह मान्यता नहीं देता।" इस प्रस्ताव पर "विचार किया जा चुका है तथापि" इसके द्यागे के सारे शब्द हटा दिए जायँ स्त्रीर उनके स्थान पर निम्न शब्द डाले जायँ — ''यह सभा उन्हें मान्यता देती है ग्रीर उसके लिये त्रावश्यक कानून बनाकर सरकार उन्हें त्रामल में लाय, ऐसी प्रार्थना करती है।" इस प्रकार का संशोधन त्र्याया त्र्योर वह स्वीकृत हो गया। फिर वह यथार्थ प्रस्ताव का रूप धारण कर लेता है । त मूल प्रश्न पर मान्यना प्रदान करने का विषय समाप्त हो गया श्रीर दूसरा ही विषय सभा के सामने श्रा गया। उसके ऊपर मत-विभाजन हुआ ऐसा माना जाता है । यदि इस प्रकार का संशोधन न लाने दिया गया तो मूल प्रस्ताव बहुमत से अस्वीकृत होगा । बहु-मत वाले पद्म को नया प्रस्ताव समा के समन्न उपस्थित करना होगा। इस प्रकार का संशोधन लाने देना ऋतुचित है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यदि मूल प्रस्ताव के अनुकृल बहुमत नहीं हुआ तो उसे उपस्थित करने वाला अल्प-मत पत्त, वाद-विवाद के अन्दर अवश्य हार जायगा । तब एक मिन्न प्रकार का प्रस्ताव उपस्थित करके. समय का अपहरण करने की अपेदा इस प्रकार का संशोधन पास करके सभा का निर्णय लेना ठीक है । यदि ऐसी अवस्था हो तो बहुमत वाले प्रस्ताव को अध्वोक्तत करके, एक दूसरे नये प्रस्ताव के द्वारा स्वी-कृत करना चाहते हों तो, वही बात संशोधन के रूप में पेश कर देने से ब्रह्म-मत वालों पर किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा । वाद-विवाद के अन्दर ब्राल्प-मत वाले समानता पूर्वक दो-दो हाथ कर सकते है । नियमां का फायदा कुछ समय तक उठाया जा सकता है। नियमों का छा। वार लेकर कुछ काल तक बहु-मत वालों के मार्ग में स्कावट भी पैदा की जा सकती है। नियमों का ब्राधार लेकर सभा का वास्तविक मत-प्रदर्शन ग्राल्य-मत वाले ग्रान्तिम चाग् तक रोक नहीं सकते । ऐसा होने देना उचित भी नहीं । नियमों का यथा सम्भव फायदा उठाने का पूरा अधिकार अला-मत वालों को है।

वाद-विवाद के लिए स्थिगित प्रस्ताव—सभा के सामने का प्रश्न को सकारण उपेन्तित करने की दृष्टि से स्वीकृत किये जाने वाले मागों का विचार हमने जगर किया है। बहुत दफा कारण के अप्रभाव में भी सभा के सामने के प्रश्न पर होने वाली चर्चा में स्कावटें उत्पन्न होती हैं। अन्य किसी निश्चित व श्रात्यावश्यक सार्वजनिक प्रश्न पर चर्चा करने के लिए सभा के स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। यह सभा का स्थगितीकरण इसलिए नहीं होता कि चालू विषय अथवा अन्य चर्चा वन्द हो जाय, प्रत्युत इसलिए होता है कि एक विशिष्ट प्रश्न के ऊपर चर्चा की जाय । विधान-समा के ऋतिरिक्त प्रथा त्रान्य स्थानों पर नहीं है। विधान-सभा में भी जिस विषय की चर्चा करनी होती है वह अत्यावश्यक तथा महत्त्वपूर्ण हो । बासी हो गया हो, बहुत देर हो गई हो तो वह ऋत्यावश्यक नहीं हो सकता । ऋस्पष्ट विषय से काम नहीं चलता । उसे सार्वजनिक महत्त्व का श्रीर विधान सभा के श्रिधिकार के श्रन्दर होना चाहिए । यह स्थिगतीकरण का प्रस्ताव नियमानुसार अधिवेशन आरम्भ होने से पहले उपस्थित किया जाय। अधिकारी पत्त यदि उसके प्रति विरोध प्रदर्शित करे तो विशिष्ट संख्या में इसे सभासदों का समर्थन मिलना चाहिए। ये सम वार्ते यदि अनकूल रहें तो उस प्रस्ताव पर उस दिन के अधिवेशन के श्रमितम दो घएटों में चर्चा की जा सकती है। इसके स्वीकृत हो जाने से सभा स्थिगित कर दी जाती है । अस्वीकृत हो जाने से सभा के अवशिष्ट समय में खिएडत हुए विषय पर चर्चा आरम्भ हो जाती है । तालर्य यह है कि इस प्रस्ताव के त्याते ही चालू चर्चा स्थिगत हो जाती है, उसमें विष्न उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव के लाने का उद्देश्य विशिष्ट विषय की ऋोर सरकार का ध्यान ब्याकर्षित करना तथा उस सम्बन्ध में सरकारी नीति की निन्दा करना होता है। उसका उद्देश्य यह नहीं होता कि सभा का चालू काम वन्द कर दिया जाय । परन्तु वैसा थोड़ा-सा प्रभाव ऋवश्य पड़ता है।

बहुत-सी समाद्रों के नियमों में समा का समय निश्चित किया हुन्ना रहता है। वह समय समाप्त होते ही उस दिन की हद तक समा का काम समाप्त हो जाता है। मध्यवर्ती विधान-सभा का ग्राधिवेशन सुन्नह ग्यारह से लेकर शाम के पाँच बजे तक होता है। उसके न्नां सामान्यता ग्राधिवेशन नहीं होता। सभा इसके न्नान्तर भी यदि सभा का काम चालू रखना हो तो सभा की सर्वसाधारण सम्मति ली जाती है। समय के समाप्त होते ही चर्चा स्थिगत हो जाती है न्नां स्थापत के न्नान्तर हो जाती है न्नां स्थापत हो जाती है न्नां स्थापत के न्नान्तर हो जाती है। जहाँ यह नियम हो कि न्नां स्थापत के कि समाप्त किया जाय, वहाँ उस समय पर सामान्यतया वह न्नां स्थापत हो जाता है न्नां स्वां वहीं एक जाती है। यह कहने की न्नावश्यकता नहीं कि यह विध्न नियम के न्नान्तर होता है, परन्तु किसी विशेष उद्देश्य से प्रेरित नहीं होता।

नियम के त्रानुसार बार-बार सभा के स्थगितीकरण के प्रस्ताव को उपस्थित

करके उलन्न किया हुआ विध्न किसी विशेष उद्देश्य से प्रेरित होता है, यह हम ऊपर कह ही आए हैं। इसी प्रकार चर्चा के स्थिमतीकरण का अस्तान वारम्बार उपस्थित करके चर्चा के मार्ग में विष्त उपस्थित किया जा सकता है । चर्चा के स्थिगितीकरण के प्रस्ताय के लिए सभा के स्थिगितीकरण के नियम और मर्या-दाएँ लागू हैं। कई विधान-सभाग्रों के नियमों में ऐसा होता है कि एक विषय के अपर चर्चा चालू रहते समय केवल एक ही बार चर्चा स्थगित करने का प्रस्ताव प्रस्तत किया जा सकता है। मध्यवर्ती विधान सभा में एक ही प्रश्न की चर्चा में. एक की खारेता अधिक बार चर्चा स्थगित करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। परन्त दोनों के मध्य में कुछ काल का अन्तर रहना जरूरी है। चर्चा के स्थिगितीकरण का प्रस्ताच उस जगह श्राधिकार पूर्वक उपस्थित नहीं किया जा सकता । उसे उपस्थित करने के लिए अनुमति का देना और न देना यह पूर्ण-तया अध्यक्त की मजों के अपर ( डिस्कीशन ) रहता है। चर्चा के स्थिगितीकरण के प्रस्ताव का ब्राभिपाय यह होता है कि चर्चा को उसी समय समाप्त न किया जाय। एकान्त: चर्चा को होने ही न दी जाय ख्रथवा प्रश्न का निर्ण्य न होने दिया जाय, ऐसा उसका उद्देश्य नहीं । तथापि श्रनंक चार सदुदेश्य की अवहेलना हो जाती है और चर्चा के स्थिगतीकरण का प्रस्ताव प्रशन को उप-चित करने वाला, चर्चा के मार्ग में विध्न उत्पन्न करने वाला सिद्ध होता है। कार्य-क्रम में चाल विषय के अन्तर्गत होने वाला अश्न विवादास्पद न हो तो. श्रयवा कार्य-कम के ऊपर कोई विषय ही न हो, तो उस श्रवस्था में चर्चा के स्थिगितीकरण का प्रस्ताव वस्ततः सभा स्थिगितीकरण का प्रस्ताव चन जाता है। फलस्बरूप विषय उपंतित हो जाता है।

चर्चा स्थिगत हुई कि सभा के सामने का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है श्रीर सभा भी समाप्त हो जाती है। फिर नई सभा बुलानी पड़ती है, पुनः नोटिस इत्यादि देने श्रादि का प्रवन्ध करना पड़ता है। सभा समाप्ति का परिगाम यह होता है कि स्थिगत हुश्रा विषय पूर्णत्या प्रसारित हो जाता है। श्रातएव चर्चा के स्थिगतीकरण का यदि यह परिगाम होने वाला हो तो, श्रानेक संस्थाश्रों के नियम के श्रानुसार श्रथ्यत्त को यह श्रिषकार है कि वह उसे नामंजूर करे। कम-से-कम इस प्रकार वस्तुस्थिति में, श्रध्यत्त को इसका क्या परिगाम होगा इस बात की कल्पना सबके सामने रखनी चाहिए। उपस्थित किया हुश्रा प्रस्ताव नियम का दुस्पयोग करने के लिए लाया गया है, यदि ऐसा विश्वास हो जाय तो उसे उपस्थित करने की श्रानुमति न दी जाय श्रीर ऐसा करना श्रानुचित नहीं। किन्हीं श्रवसरों पर चर्चा के चालू रहते समय कानून के श्रनेक प्रश्न श्रीर

त्रातिप सभा-संचालन की दृष्टि से उत्पन्न होते हैं। बहुत दक्ता यह बात बगैर किसी विशेष कारण से प्रेरित हुए ही हो जाती है। तथापि ग्रानेक अवसरों पर किसी प्रकार के जुद्र श्रात्तेष उठाकर सभा के कार्य में, चालू चर्चा, में सकारण विव्न उत्पन्न किया जाता है। इसी प्रकार सभा के श्रान्दर सभासद् श्रानुशासनहीन होकर व्यवहार करता है, श्राध्यच्च की परवाह नहीं करता, गड़बड़ मच जाती है श्रोर इस कारण भी सभा के कार्य में श्राड़चन पड़ती है। विव्न के दूर होते ही चर्चा को चालू करना श्राध्यच्च का कर्तव्य है। चर्चा का श्रान्त मत-ग्रहण के रूप में श्रीर एक बार मत-गण्ना श्रारम्भ हो जाने पर फिर चर्चा-स्थगित करने श्राथवा सभा स्थगित करने श्राथवा पूर्व-प्रश्न प्रस्तुत करने श्रादि का श्राधिकार नहीं रहता।

वाद-विवाद की समाप्ति—वाद-विवाद की समाप्ति स्वयं या चर्चा वन्द करने से होती है। विचार-विनिमय में जब कोई भाग लेने वाला नहीं रह जाता, तब अध्यत् प्रस्तावक से उत्तर देने के लिए कहता है और उसके पश्चात् मत-विभाजन होता है। यह चर्चा अपने-आप समाप्त हो गई, ऐसा माना जाता है। परन्तु चर्चा में भाग लेने के लिए सभासद् तैयार हों, कुळ, की इच्छा चर्चा को चालू रखों की हो ओर ऐसे समय जब चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव आय तथा वह स्वीकृत भी हो जाय, उस समय चर्चा वन्द हो जाती है और विवादास्पद प्रश्न पर मत लिये जाते हैं। इन परिस्थितियों में वन्द हुई चर्चा बुद्धि और विवेक द्वारा वन्द हुई मानी जाती है। वाद-विवाद वन्द करने का प्रस्ताव जब सभा स्वीकृत कर ले तो वन्द करना पड़ता है। सभा में भाग लेने का प्रत्येक सभासद् को अधिकार है, फिर भी भाषण् देने के लिए तो स्थितगत, विवाद के लिए सामुदायिक दृष्टि से और सभा के लिए सुविधा के स्थाल से कुछ,न कुछ समय की पायन्दी जरूरी है।

व्यक्तिगत भाषण् को सीमाबद्ध करना पड़ता है। एक विषय पर एक व्यक्ति केवल एक ही बार बोल सके, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है। इतना करने पर भी काम नहीं चलता। स्थानीय संस्थाओं में स्वयं लगभग पचास से ऊपर सभासद् रहते हैं। विधान-सभाओं में सैकड़ों की संख्या में सदस्य होते हैं। इस देश की प्रान्तीय विधान-सभाओं में भी, एक या दो को छोड़कर, प्रायः हर एक में सी से ऊपर सदस्य हैं। केन्द्रीय विधान-सभा में ४६७ हैं। ब्रिटिश पालिया मेंट की कामन्स सभा में ६१५ हैं। अन्य संस्थाओं की साधारण सभाओं में भी, बहुत बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहते हैं। तात्पर्य यह है कि सब उपस्थित सभासद् एक-एक विपय पर एक-एक बार भी बोलने का निश्चय कर लें

तो भी न जाने कितनी देर तक सभा चालू रहे। सभा की कार्रवाई एक लम्बे समय तक न होती रहे, श्रोर विवादास्पद समस्या पर युक्तियुक्त तथा साङ्गो-पाङ्ग विचार-विनिमय हो सके—ये बातें उचित समय पर चर्चा बन्द करने से हो सकती हैं।

युक्तियुक्त एवं सांगोपांग चर्चा का द्रार्थ है, विषय का, सभा के सामने के प्रश्न का, सभी दृष्टियों से द्रीर ठीक द्रानुपात में विवेचन किया जाना। एक ही वक्ता वार-वार वही बात बोलता चला जाय द्राथवा द्रान्य वक्ता उसी बात को दोहराते चलें जायँ, यह ठीक नहीं। सभा-भवन के द्रान्दर कीन-कीन व्यक्ति सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न के सम्बन्ध में, किस-किस विचार-प्रणाली को लेकर बेठा है, इसकी कल्पना द्राध्यक्त को रहती है। द्रातः प्रत्यंक विचार-प्रणाली के द्रायवा सभा में विद्यमान पत्तों में से, एक-एक वक्ता को यदि वोलने का द्रावस दे दिया गया, तो प्रश्न के सार पहलुओं पर सभा के सामने विचार किया गया, ऐसा हो जाता है। वार-वार के पिष्ट-पेपण लम्बे-चाँड भाषण करके तथा लोगों को कवाकर चर्चा पूर्ण हो गई ऐसा समक्तें तो यह गलत है। सुनने वालों की सहनशीलता की भी सीमा है। जिज्ञासा पूर्ण होगई हो तो चर्चा को चालू रखना ठीक नहीं।

सभा में विद्यमान प्रत्येक ग्रल्पसंख्यक सभासत् को ग्रथवा प्रत्येक पत्त की श्रपना दृष्टिकोण उपस्थित करने को उचित श्रवसर प्रदान किया जाना चाहिए। किसी को मौका न दिया गया, एशी शिकायत करने की नौबत न आय, श्रध्यक्ष इसका थ्यान रखं । प्रत्येक सभासद को बोलने का व्यवसर मिले ऐसा ब्याप्रह करना भी छानुचित है। छाध्यच इस बात की सावधानी रखकर चर्चा समाप्त कर दे कि छल्प मत वालों के प्रति किसी प्रकार का कोई ख्रान्याय न हो। उसी प्रकार चर्चा-समाप्ति के नियमों का दुरुपयोग करके चर्चा न होने देने का यदि कोई प्रयत्न करे तो, ग्रध्यदा उस प्रयत्न को सफल न होने दे। समा में प्रस्तत प्रश्न के साथ ही चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव लाना नियम का दुरुपयोग है। जब तक सभासद चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार हों, भाषण के लिए खड़े होते जाते हों ऋौर पर्याप्त, युक्त एवं सांगोपांग चर्चा न हुई हो तब तक ऋष्यदा को चाहिए कि वह चर्चा-समाप्ति के प्रस्ताव को स्वीकार न करे ख्रीर उसे उपस्थित करने के लिए अनुमति न दे। प्रश्न के प्रस्तुत होने के साथ ही यह प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, ख्रतः जब मन में ख्राय तभी उसे ख्रप्यदा के पास भेजा जाय और भेजने पर तत्काल उसे अध्यद्ध स्वीकार कर ले, यह बात नहीं। श्रध्यक्त तभी यह प्रस्ताव स्वीकार करे जब देखे कि सभा के सामने प्रस्तुत हुए

प्रश्न पर पर्याप्त और साङ्गोपाङ्ग विचार-विनिमय हो चुका है। यह प्रस्ताव कय स्वीकार किया जाय इसे निर्धारित करने का अध्यक्त को पूर्ण अधिकार है। जय तक उसे स्वीकार न कर ले, तब तक यह प्रस्ताव सभा के सामने उपस्थित नहीं किया जा सकता, यह स्पष्ट है।

कु संस्थात्रों में चर्चा-समाप्ति के प्रस्ताव पर निर्वारित श्रहमत संख्या के सभासदों ने पत्त में मत दिया हो तभी वह स्वीकृत होता है, ऐसा निर्धारित नियम है। कामन्स-सभा में, पत्त में मत देने वालों की संख्या न्यून-से-न्यून १०० होनी चाहिए, श्रन्थथा वह बहुमत से स्वीकृत होने पर भी नियम से श्रनुपयोगी सिद्ध होता है। केवल उगिरथत सभासदों में से बहुसंख्यक व्यक्तियों को वह श्रभीष्ट हो, इसी श्राधार पर विचार-विनिमय बन्द कर दिया जाय, ऐसा नियम होना उचित है। तथापि यदि वैसा नियम कोई भी न हो तो भी चर्चा-समाप्ति के प्रश्न को कय स्वीकृत किया जाय, यह श्रध्यत्त के श्रधिकार में है। उसने श्रपने श्रधिकार का योग्य रीति से पालन किया तो इससे श्रन्याय नहीं होता। साधारणतया विपय का श्रध्ययन रखने वाले विशेषज्ञ, प्रमुख सभासद, तथा पार्टी के नेता श्रादिकों के भाषण हुए वगैर चर्चा की समाप्ति को स्वीकार न किया जाय।

चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव भाषण् के चालू रहते समय विष्न उपस्थित करके नहीं लाया जा सकता । वक्ता के भाषण के समाप्त होते ही. जिसको चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव पेश करना हो उसे खडा हो जाना चाहिए और ''चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव सक्ते उपस्थित करना है''—ऐसा ब्राध्यन्न से कहना चाहिए। ऋध्यन ने यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया हो तो वह उसे उपस्थित करने की अनुमति दे देता है। अनुमति देने के पश्चात प्रस्तावक को ''प्रश्न के ऊपर मत-प्रहण किया जाय यह प्रस्ताव में उपस्थित करता हूँ" ऐसा कहकर उसे पेश करना चाहिए। उसके ऊपर भाषण नहीं किया जा सकता तथा चर्चा नहीं की जा सकती। ऋध्यन्न इस चर्चा की समाप्ति के प्रस्ताव पर तत्काल मत-गराना करे। इस प्रस्ताव पर संशोधन पेश नहीं हो सकता । चर्चा-समाप्ति के प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर चर्चा बन्द करके सभा में प्रस्तुत प्रश्न पर मत लिया जाता है। चर्चा-समाप्ति के प्रस्ताव पर यदि समान मत आय तो अध्यक को प्रस्ताव के विरोध में, अपना विशेष मत देकर सभा को फिर से चर्चा करने का अवसर प्रदान करना चाहिए और यह नियम ठीक है । जब आधे सदस्य यह कह रहे हों कि चर्चा जारी रखी जाय, उसी समय अपने अकेले के विशेष मत से उसे वन्द करके चर्ची-स्वातन्त्य के अपर ब्राह्मण नहीं करना चाहिए।

चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के पश्चात् प्रस्तुत प्रश्न पर मत-गणना हो । चर्चा-समान्ति कं प्रस्ताव के अतिरिवत मत नहीं लिया जा सकता । निस्सन्देह श्राध्यक्त को इस जात का श्राधिकार है और यदि कोई इस प्रकार की माँग करे तथा वह अध्यक्त को उचित प्रतीत हो. तो अध्यक्ष आन-पंशिक प्रश्न के ऊपर एकदम मत लेता है। उदाहरण के तौर पर 'नगर सधार-समिति नियुक्त की जाय और उसमें अमुक सज्जन रहें। अमुक समय के अन्दर उसे निम्न लिखित बातों के ऊपर रिपोर्ट पेश करनी चाहिए।' इस प्रस्ताव के सम्बन्धः में, समिति में कीन सज्जन रहें इस सम्बन्धः में तथा कीन-कौन से विषय रहें, इस सम्बन्ध में त्रानेक संशोधन सभा के सामने ब्राए । उसके जबर बहत देर तक चर्चा होती रही और तत्यरचान समा ने चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव स्त्रीकत किया । चर्चा की सविधा के लिए छान्यदा ने प्रथमतः भले ही मरूव प्रस्ताव एवं सारं संशोधनों को उपस्थित करने दिया, तो भी पहले समिति नियुक्त की जानी चाहिए, इतने ही भाग पर मत लिया जायगा । यह स्पष्ट ही तो उतने ही भाग पर पहले मत लिये जाते हैं। उस भाग के स्वीकत ही जाने के बाद अवशिष्ट संशोधनों के ऊपर पुनः चर्चा होने देना अथवा न होने देना-यह ऋध्यत्व के ऋधिकार में रहता है। यह चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव 'समित नियक्त की जाय' इतने ही प्रश्न के लिए भले ही प्रवीत हो। वथापि यह बस्ततः उसके और तदनपंशिक सभी प्रश्नों के लिए होता है। केवल समिति नियक्त की जाय यह प्रश्न यदि सभा मान्य कर ले तो उतने से काम नहीं चलता. विषय-पर्यो नहीं होता । अत: समिति में कीन-कीन रहें, कीन से विषय हों, इस सम्बन्ध में भी सभा के सामने ब्राए हुए प्रश्न पर मत लिये जाने चाहिएँ। ऐसा करने से मुख्य प्रश्न के ऊपर लिया जाने वाला निर्माय पूर्ण होता है। इन ब्रानुपंगिक प्रश्तों के ऊपर तत्काल मत-गणना हो, इस प्रकार की माँग करने की अधिकार <del>खर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव स्वीकृत होने के ख्रान्तर उपस्थित होता है ।</del> एकदम मत लिया जाय अथवा उसके ऊपर कुछ चर्चा होने दी जाय, यह निश्चित करने का ग्रधिकार, जैसा कि इम ऊपर कह ग्राए हैं, ग्रध्यदा को है। उचित अवसर पर उसके द्वारा समय का दुरुपयोग न हो और किये हुए निर्ण्य को पूर्णता प्राप्त हो, इस दृष्टि से एकदम मत लेना उचित है। चर्चा की समाप्ति का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया छोर मुख्य प्रश्न के ऊपर मत लिया जा चका, एवं सभा का समय भी समाप्त हो रहा हो तो ब्रान्पंशिक प्रश्न के ऊपर उपरिनिर्दिष्ट परिस्थिति में यदि चर्चा को चालू रखा जाय तो सभा का मुख्य प्रश्न पर लिया निर्णय ऋर्य-हीन सिद्ध हो जाता है । विल की कोई धारा ऋथवा उसके ऊपर स्राया हुन्ना कोई संशोधन चर्चा-समाप्ति के स्नन्तर स्वीकृत होता हो तो कुछ शाब्दिक तथा स्रन्य प्रकार के संशोधन स्नावश्यक हो जाते हैं श्रीर इस कारण वे सभा के सामने उपस्थित किये जाते हैं। मुख्य धारा स्रथवा संशोधन के स्वीकृत हो जाने के बाद इन स्नानुपंगिक संशोधनों पर पुन: चर्चा होने देना व्यर्थ होता है। उनके ऊपर तत्काल मत लेना ठीक है। हाथी वेचने के स्ननन्तर स्रंकुश के बारे में विस-विस करना बेकार ही समभना चाहिए।

सभा में एक पत्त, सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न का फैसला करने के लिए खटपट करता रहता है और बहुत दफा विरोधी-पत्त, सभा की समाप्ति तक उस प्रश्न के ऊपर होने वाली चर्चा को लम्बा खींचने का प्रयत्न करता रहता है। चर्चा को स्थिगित करने के प्रस्ताब पर बाद-विवाद दो घएटे तक चलता है। समय के समाप्त होते ही चर्चा सभाप्त हो जाती है और प्रश्न अनिर्णात रह जाता है। इस समय तथा इस प्रकार के अन्य अवसरों पर, जिस पत्त को ऐसा प्रतीत होता है कि निर्ण्य उसके विरुद्ध जायगा, वह पत्त अनेक वक्ताओं को खड़ा करके चर्चा को लम्बा खींचने का प्रयत्न करता है । एवं प्रश्न के ऊपर भाषण देकर उसे समान्त करने का यत्न करता है (To talk out the Motion) समय समाप्त होने तक वक्ता समाप्त नहीं होते । समय के समाप्त होते ही सभा समाप्त हो जाती है, चर्चा भी समाप्त हो जाती है ख्रोर प्रश्न भी गिर जाता है। समय समाप्त होने से पूर्व चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव पेश किया जाय तो तब तक प्रश्न पर विस्तृत चर्चा नहीं हुई होती श्रीर चर्चा की समाप्ति को स्वीकार करना अध्यक्त के लिए कठिन प्रतीत होता है । तथापि सभा समाप्त होने का समय ब्याते ही चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव ब्या जाय तो ब्रध्यक्त को उसे स्वीकार करके उस पर मत लेना चाहिए। उस पर अधिक चर्चा होनी आवश्यक हो तो, वह कब होगी और कहाँ होगी और क्या निर्णय उस पर लिया जाना चाहिए, यह सब निर्धारित करने का काम सभा के ऊपर डाला जाय। चर्चा-समाप्ति स्वीकृत हो जाने पर सभा ने अपने आप ही प्रशन का निर्णय आगे दकेल दिया है, अथवा प्रश्न को ही विफल कर दिया है, यह माना जायगा। अध्यक्त के ऊपर दोष नहीं आयगा और उसने किसी को नियम का दुरुपयोग करने का त्र्यवसर दिया है, यह बात भी नहीं होगी।

बहुत दफा सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न पर अनेक संशोधन आते हैं। ऐसे समय चर्चा की समाप्ति का सीधा प्रस्ताव न लाकर प्रस्ताव के अन्तर्गत अथवा किसी संशोधन के किन्हीं हिस्सों पर तत्काल मत लिये जाने का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। इसके कारण उतने भाग के स्वीकृत हो जाने पर अनेक संशोध

धन गिर जाते हैं य्रार्थात् सभा में किये गए निर्णय के कारण उन ५२ विचार ही नहीं किया जा सकता । "नगर सुधार-समित दस व्यक्तियों की हो ख्रीर उसमें त्रामुक सज्जन रहें" यह प्रस्ताव त्र्याया उसके बाद वह पाँच की रहे. पन्द्रह की रहे या बीस की रहे इत्यादि अनेक संशोधन आते हैं. अत्येक में कौन-कौन रहे. इसकी तालिका भी त्याती है। इसी प्रकार मूल प्रस्ताय में दस कौन-कौन ब्यक्ति रहे, इस सम्बन्ध में भी अपनेक संशोधन पेश किये जाते हैं। इस परिस्थिति में 'नगर-सधार-समिति दस व्यक्तियों की रहे इस प्रस्ताव पर तत्काल मत लिये जायँ'— इस प्रकार के प्रश्न देश किये जाते हैं श्रीर उनका रूप चर्चा-समाप्ति के समान ही रहता है, उनके स्वीकृत होते ही दस को क्रोन्ता कम अथवा अधिक संख्या रहे, ऐसा कहने वाला संशोधन गिर जाता है । चर्चा एकदम सीमित हो जाती है। तिलों की धारा पर खनेक संशोधन खाए हए हो तो 'अस्तत घारा जिस रूप में है उसी रूप में उस पर मत लिये जायें' इस प्रकार का प्रस्ताव पेश करके चर्चा समाप्त की जा सकती है । इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर उस धारा के ऊपर मत लिया जाता है, वह स्वीकृत हो जाने पर बिल का भाग हो जाता है और उसके ऊपर के सार संशोधन गिर जाते हैं। समिति की नियुक्ति की जाय ऋौर उसमें अमुक संख्या में समासद रहें व अमुक-अमुक रहें और समिति अमुक-अमुक विनय के अपर रिपोर्ट पेश कर यह प्रस्ताव, संख्या के वार में, समासदों के वार में, विषयों के बार में, अपनेक संशोधनों की परिस्थिति में तथा समिति की नियुक्ति की जाय, इतने ही भाग पर तत्काल मत लिये जायें' इस प्रकार का प्रस्ताय उपस्थित किया जा सकता है। उसके पास हो जाने पर उतने भाग पर मत लिया जा सकता है और वह भाग यदि सभा ने नापसन्द किया हो, तो सार संशोधन समाप्त हो जाते हैं।

चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताच प्रत्यच्च रूप से न उपस्थित करके भी, यह उद्देश्य विशेष प्रस्ताच के सम्बन्ध में, धारा के सम्बन्ध में, सभा के सामने प्रश्न के सम्बन्ध में, उचित प्रतीत होने वाले संशोधनों को चुनकर पंशा करने का अधिकार देकर—सिद्ध किया जा सकता है। प्रश्न के ऊपर अनेक संशोधन आते हैं और नियम के अनुसार ये लागू भी होते हैं। विवादास्पद विषय सभा के सामने हो तो संशोधनों की भरमार हो जाती है। विवादास्पद विषय यदि बिल हो तो उसकी प्रस्तावना से लेकर परिशिष्ट पयन्त प्रत्येक धारा और उपधारा भी संशोधनों से नहीं बच पाती। सामान्य अधिकार के अनुसार अध्यद्ध नियमानुसार हुए संशोधनों को अस्वीकार नहीं कर सकता। उनको उपस्थित करने देना उसके लिए आवश्यक हो जाता है। और इस प्रकार के सारे संशोधन

उपस्थित करके उन पर वाद-विवाद-मत-गणना इत्यादि बातों के होने से, चर्चा लम्बी हो जाती है ऋौर समय व्यर्थ होता है। इस प्रसंग में ऋष्यज्ञ को महत्त्व के विपयानुकुल तथा निर्णयात्मक संशोधनों को चुनकर ही उपस्थित करने की अनुमति का विशेष अधिकार देना सर्वथा उचित है। कामन्स-सभा में श्राध्यक्त को इस प्रकार का श्राधिकार देने का नियम है। जैसी परिस्थिति में चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव लाया जा सकता है वैसी परिस्थिति में 'समासद को सभा के सामने के प्रश्न के ऊपर अथवा तद्गत विशिष्ट भागों के ऊपर अथवा शब्द के ऊपर अाए हुए संशोधनों में से योग्य संशोधनों का चुनाव करके, श्राध्यक्त उन्हीं को उपस्थित करने की अनुमति दे।' यह प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है और उसके स्वीकृत होते ही अध्यन्न अपने विशेष अधिकार द्वारा संशोधनों का चनाव करता है। इस प्रस्तावक ऊपर कम-से-कम १०० सभासदों की श्रोर से श्रनुकुल मत श्राने चाहिएँ श्रीर वह स्वीकृत होना चाहिए तभी यह श्रिधिकार प्राप्त होता है, ऐसा कामन्स-सभा का नियम है। इस प्रकार की सीमा लगाकर या न लगाकर कुछ चुने हुए संशोधन उपस्थित करने की अनुमति देने का अधिकार अध्यक्त को रहना चाहिए। इस प्रकार का यदि नियम हो तो बहुत श्र-आ है, नहीं हो तो योग्य अवसर पर सभा को चाहिए कि वही प्रस्ताव प्रस्तुत करके, जिस विधि का हम ऊपर उल्लेख कर ग्राए हैं उसविधि के ग्रानु-सार उसे अधिकार प्रदान करे।

इस अधिकार में और कीन सा संशोधन पहले उपस्थित करने दिया जाय और किसके ऊपर पहले मत प्रहण किया जाय, इस अधिकार में अन्तर है। पहले में चर्चा-समाप्ति की योजना है। दूसरे में केवल चर्चा एवं मत-गणनाका कम निर्धारित करने की योजना है। पहला अधिकार विशेष परिस्थिति में देना पड़ता है और दूसरा अधिकार अध्यत्व के सर्व सामान्य अधिकारों के अन्दर ही समाविष्ट होता है, उसे देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इंगलैंड में इधर कुछ समय से पहला अधिकार भी इस प्रकार का प्रस्ताव उपस्थित करके देने की आवश्यकता नहीं रह गई है। (ई० सन् १६२६) अध्यत्व को यदि अवसर अनुकूल प्रतीत होगा तो उसके अनुसार वह घोषित करके संशोधनों का चुनाव करता है और चुने हुए संशोधन जिन व्यक्तियों के होते हैं, उन्हें उनको उपस्थित करने के लिए आमन्त्रित करता है। अधिकार पहले ही से उसे प्राप्त हो अथवा दिया गया हो। अध्यत्व को इस दृष्टि से संशोधनों का चुनाव करना चाहिए और संशोधनों के उपस्थित करने के लिए आमन्त्रित करना चाहिए, जिनके द्वारा चर्चा मर्यादित हो और किसी प्रकार की पुनरुक्ति न हो सके।

🗽 चुनाव क्यों किया गया है, यह वतलाने की छावश्यकता नहीं। इसी प्रकार न चुने गए संशोधन लागू नहीं है। ऐसा भी निर्ण्य देने की कोई आवश्यकता नहीं। न चने हुए संशोधन एक क्रोर फेंक दिए जाते हैं। तथापि चने हुए संशोधन के ऊपर की गई चर्चा से ऋौर निर्माय से उनके ऊपर भी उचित विचार-विमर्श किया जाता है, ऐसी वस्तु-स्थिति है। संग्रोधनों को चुनने के ब्राधिकार के अन्दर, चुने गए संशोधनों पर छाने वाले संशोधनों को चुनने का अधिकार समाविष्ट है। संशोधनों के ऊपर भी अनेक संशोधन आया करते हैं ''गएडस्योपरि **ऋविस्कोटः" यह रोग वाद-विवाद में** भी होता है। मंशोधन ख्रथवा उसके जपर के संशोधनों को चनते समय संशोधक से उसके संशोधन के बारे में स्पष्टीकरण माँगने का, उसके महस्य को अवगत कर लेते का अधिकार अध्यक्त को है। उसके ब्राजा करने पर ही संशोधक इस प्रकार का स्पर्धीकरण कर सकता है। योग्य खनाव करने की दृष्टि से यह योजना उचित ही है। जनाव करने के **त्रानन्तर** चुने हुए संशोधनों को ही उवस्थित किया। जा सकता है। उनके ाजपर ही चर्चा होती है एवं उनके अगर ही भत्म रण होता है। न जुने गए सार संशोधन गिर जाते हैं, वेकार हो जाते हैं। इस पद्धति की चर्चा समाप्ति को विनोद से 'कांगरू-पद्धति' कहते हैं। यह पशु छलांगें भारता हुआ चलता है। इसी अकार संशोधनों का चुनाव सरल मार्ग से न हो कर मंजिल पर मंजिल होता है। ऋत: यह विनोदी नाम इसके लिए यथार्थ ही है।

विशिष्ट विषय की चर्चा के लिए निर्धारित समय देकर चर्चा की मर्यादित करने का जो प्रकार है उसका उल्लेख पहले ब्रा चुका है। चर्चा के स्थितिनिकरण के प्रस्ताव पर वाद-विवाद दो चंटे ही चलता है, उसके पश्चात यह बन्द हो जाता है। वजर के उत्तर होने वाला वाद-विवाद, मांगा के उत्तर की जाने वाली चर्चा निश्चित दिनों के ब्रम्दर ही समाप्त हो जानी चाहिए। यदि समाप्त न हुई तो ब्राग्विर के दिन मत-गण्ना की जाती है। चर्चा स्थिमितीकरण ब्रम्य किसी प्रकार का विष्न उत्पन्न करने वाला प्रस्ताव सत्तास्थिगितीकरण ब्रम्य किसी प्रकार का विष्न उत्पन्न करने वाला प्रस्ताव नियम से वाहर रहता है। निर्धारित काल के ब्रम्दर समाप्त होने वाली चर्चा की योजना में भी चुनीदे संशोधन उपस्थित करने का ब्राधिकार ब्राध्य को रहे, यह उचित होता है ब्रोर वैसा ब्राधिकार कामन्य-समा में है। बंजर की मांगों के उत्पर सेकझं की तादाद में कटीतियाँ सुफाई जाती हैं। सभा के ब्रम्तगत दलों में समफदारी के साथ यदि काम किया गया तो किन्हीं महस्वपूर्ण कटीतियों के उपर ही चर्चा की जाती है। ब्रम्यथा जिस प्रकार वह दिये गए हों, उसी कम से उनके उपर चर्चा करने की ब्राग्रमित देना ब्रध्यन्त के लिए

स्रपिरहार्य हो जाता है। महत्त्व का विषय एक ग्रोर रह जाय, इस बात की भी सम्भावना रहती है। इस परिस्थित में ग्राध्यत्व को जुनाय करने का श्रिषकार रहे तो वह कुछ बुरी बात नहीं है। पर उसका ग्रिषक-से-ग्रिषक उत्तम रीति से उपयोग होना ठीक है। चर्चा सीमित रहे, इसके लिए चर्चा काल का निर्धारित करना जैसा इष्ट है वैसा ही उस काल का ठीक उपयोग किया जाय—ऐसी योजना का रहना ग्राथवा किया जाना उतना ही इष्ट है।

स्थानिक स्वायत्त संस्थात्रों के बजट पर होने वाली चर्चा के लिए नियमों में भले ही काल मर्यादा न वाँधी गई हो, तो भी सभा को चाहिए कि वह सभा के प्रारम्भ में ही उस काल-मर्यादा को निश्चित कर दे। सामान्य चर्चा, विषय वार चर्चा, इस प्रकार का विभाग करके काम यदि किया जाय, तो उसमें मलभता होती है। करोड़ों तथा लाखों रुपये का बजट पाँच मिनट के अन्दर ही स्वीकृत कर लिया जाय इसमें कार्यचमता नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित के ऊपर अन्याय है। इसी प्रकार तीन-तीन महीने तक बजट को लंटकाए रखने में भी कोई सार्वजनिक हित सिद्ध नहीं होता। अतएव काल-मर्यादा को निश्चित करके उस अथवा उस-जैसे महत्त्व के प्रश्न का निर्ण्य कर लेना सर्वथैव योग्य है। यानेक संस्थायों की सभायों में मौलिक संविधानात्मक श्रयवा समान महत्त्व के प्रश्न उपस्थित होते हैं। उस समय किसी प्रकार की योजना बनाकर यदि चर्चा के काल की मर्यादित कर लिया जाय तो चर्चा विस्तृत न होकर प्रमाणबद्ध होती श्रीर उकताने वाली नहीं होती। समय को निश्चित करना अथवा उसके विभाग करना, इस योजना में चर्चा-समाप्ति का ही भाग रहता है, यह सत्य है; परन्तु इसमें किसी प्रकार का कुछ अन्याय होता है, ऐसी बात नहीं।

निष्कारण चर्चा में समय नष्ट न हो इसलिए बहुत दफा विधान-समा में अनेक धाराओं पर अथवा सम्पूर्ण परिशिष्ट के ऊपर अध्यत्न एकदम मत लेता है। जिन पर संशोधन नहीं हैं, परन्तु जो कमशः आने वाली हैं, ऐसी अनेक धाराओं के ऊपर एकदम मत लेने का अधिकार भी कभी-कभी अध्यत्न को रहता है। प्रत्येक धारा को पढ़ने और उसके ऊपर मत लेने में समय नष्ट करने की अपेन्ना संशोधन के अभाव में उन पर एकदम मत लेकर, उनका फैसला कर देना अयस्कर होता है। यही बात संशोधन-विहीन परिशिष्ट के सम्बन्ध में भी उचित साबित होती है। इस पद्धित को ठीक प्रसंग पर अन्य संस्थाओं के सभा-कार्यों में भी यदि स्वीकृत किया जाय तो कोई आपित्त नहीं। संशोधन के अभाव में व्यर्थ ही में धारा को कमशः उपस्थित करना और निरुपयोगी एवं

श्चर्यहीन चर्चा को श्चवसर देना इष्ट नहीं होता। सर्व सामान्य भाषण्य में धारागत तत्वों पर विचार-विमर्श किया जाता है। जिसको विरोध करना होता है उसने भी तात्विक दृष्टि से श्चपना विरोध प्रदर्शित किया होता है। श्चतएव एकदम इक्ट ही उनके ऊपर मत लेने से काम में विध्न नहीं पैदा होता। इस पद्धति से श्चप्रत्यन्त चर्चा-समाप्ति होती है। जिस धारा के ऊपर श्चथवा भाग के ऊपर संशोधन श्चाए हुए हों वहाँ इस योजना से चर्चा की समाप्ति नहीं होती। श्चतएव इस योजना में श्चथवा पद्धति में किसी प्रकार का श्चन्याय किया जाता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

संशोधन-सभा के सामने प्रश्न किस प्रकार त्याता है, उसे किस प्रकार उपेद्मित किया जा सकता है, ऊपर होने वाली चर्चा के ग्रान्दर विघ्न किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, होने वाली चर्चा कब खिएडत होती है, तथा कब समाप्त होती है इत्यादि का विचार हमते ब्राय तक किया। समा के सामने प्रश्न उपस्थित होने के बाद उस पर चर्चा होती है। उपस्थित किया हुआ प्रश्न सभी को पसन्द या नापसन्द होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । उसमें थोड़ा-सा फेर-फार करने से पसन्द करने वालों की संख्या बढ़ जाती है ख्रौर नापसन्द करने वालों की कम हो जाती है। संशोधन का उद्देश्य प्रश्न के ब्रान्दर परिवर्तन करके जो लोग परिवर्तन न होने पर तटस्थ रहते है। अथया जिन्होंने विरोध किया, ऐसे लोगों को परिवर्तन करके संशोधित प्रश्न के पद्म में ले आगा होता है। सभा के सामने प्रश्न के उपस्थित होने पर उसे मान्यता देने वाले, उसका विरोध करने वाले तथा तटस्य रहने वाले इस प्रकार के तीन वर्ग रहते हैं। संशोधनगत प्रश्नों में दुरुस्ती सुफाकर तटस्थ एवं विरोधी वर्ग के लोगों का, प्रश्न के पद्म में श्राधिकाधिक श्रानुकल मत बनवा लेना होता है। इस प्रकार के परिवर्तन सुम्हाने वाला संशोधन न हो तो तटस्थ लोग तटस्थ रह जायँगे ऋौर विरोधी विरोध करेंगे या श्रपना खुद का कोई वैकल्पिक प्रस्ताव सभा के सामने उपस्थित करेंगे। इस प्रकार के वैकल्पिक प्रस्ताव का, जिसका स्वरूप मूल प्रस्ताव से सर्वोशतः ऋथवा ऋंशतः विरोधी है, मूल प्रश्नगत ऋौपचारिक शब्दों को तद्वत् रखकर, शब्दों को निकालकर, उनके स्थान पर इस स्ताव में ग्राने वाले शब्द डाले जायँ - इस प्रकार का संशोधन सभा के सामने उपस्थित किया जा सकता है। सभा के सामने वाद-विवाद के लिए मूल प्रश्न और यह वैकल्पिक संशोधन, इस प्रकार दो बातें रहती हैं। फिर उनमें से एक का चुनाव करना पड़ता है। दोनों में समन्वय नहीं हो सकता । 'राष्ट्रसंघ की सिफारिशों पर विचार करके सभा ऐसा मत प्रकट करती है कि काँच के कारखाने के श्रमिकों के सम्बन्ध में की गई सिफारिशें स्त्रमान्य हैं। इस प्रस्ताव पर "मत प्रदर्शित करती है कि" यहाँ के शब्दों को रखकर स्त्रगले शब्द हटा दिए जाय स्त्रीर उनके स्थान पर स्त्रागे यह शब्द डाल दिए जाय कि "काँच के कारखाने के श्रमिकों के सम्बन्ध में की गई सिफारिशें मान्य हैं, स्त्रीर उनको स्त्रमल में लाने के लिए सरकार को स्त्रावश्यक कान्त तत्काल बनाना चाहिए" इस प्रकार का संशोधन किया जाय तो दो विकल्प, दो योजनाएँ सभा के सामने विचार के लिए उपस्थित होती हैं। उनमें समन्वय नहीं हो सकता। सादे संशोधन का उद्देश्य, इस प्रकार वैकल्पिक संशोधन टालकर मुख्य प्रस्ताव के पच्च में विरोधी स्त्रीर तटस्थ दोनों को ले स्त्राना है। वैकल्पिक संशोधन यदि मान्य कर लिया जाय तो मृल प्रस्ताव स्वतः समाप्त हो जाता है। उसे स्त्रमान्य कर दिया जाय तो मृल प्रस्त पर संशोधन उपस्थित करने वालों का विरोध रहने पर भी वह स्वीकृत हो जाता है। स्त्रन्य संशोधनों को यदि समन्वय करने का प्रयत्न कहा जाय तो कुछ स्त्रनुचित न होगा।

संशोधन, सभा में प्रस्तुत प्रश्न पर त्याते हैं। सभा के सामने त्याने वाले प्रश्न के बारे में जैसे बहुत-सी संस्थात्रों में नियम बने रहते हैं. उसी प्रकार संशोधन के सम्बन्ध में भी रहते हैं । किन्हीं संस्थात्रों में संशोधन की त्रप्रिम सूचना देनी होती है ऋोर कितने समय पहले यह सूचना दी जाय इसके सम्बन्ध में भी नियम बने रहते हैं । संशोधन के ऊपर संशोधन पेश करने के लिए श्रिप्रिम सूचना देनी हो, वहाँ वह लिखित श्रीर हस्ताचर सहित देनी पड़ती है। जिसने सूचना दी है उसी को उसे उपस्थित भी करना पड़ता है । जहाँ सूचना के सम्बन्ध में नियम नहीं वहाँ एक ने संशोधन पेश किया ख्रौर उसका कार्यक्रम में उल्लेख हो, तो उसे ऋन्य व्यक्ति भी उपस्थित कर सकता है । विधान-सभा में बिलों तथा प्रस्ताव त्यादि के सम्बन्ध में त्र्यग्रिम सूचना की व्यवस्था होने के कारण चर्चा को भी ;व्यवस्थित रूप प्राप्त होता है। अन्य संस्थाओं में भी बजट, ब्रान्य महत्त्व के ब्राथवा संविधानात्मक प्रश्न जिस समय चर्चा के लिए उपस्थित होंगे, उस समय संशोधन ऋग्रिम सूचना देकर यदि उपस्थित किया जाय तो उत्तमें कुछ बुराई नहीं। तो भी विषय को उपस्थित करने के बाद, उस पर विचार करने का समय आगे बढाकर संशोधन लिखित रूप में देने का समय, एक प्रस्ताव द्वारा निश्चित किया जा सकता है। नियत समय में आए हुए संशोधन यदि पहले ही छापकर चर्चा के समय सभासदों के हाथों में आ जायँ तो विचार-विनिमय में सुविधा होगी । ऐन मौके पर आने वाले अनेक संशोधनों प ठीक ढंग से विचार-विनिमय नहीं हो पाता-यह कई बार अनु-

भव में ब्रा चुका है। सभा के सामने का प्रश्न महत्त्व का हो ब्राथवा ब्रान्य रूप में हो, संशोधन ब्राध्यक् को लिखित रूप में ही लेने चाहिएँ ब्रीर उनके उत्तर समासदों के हस्ताच्चर भी हों। एक दिन की बैठक में भी संशोधनों को उपस्थित करने के लिए ब्राध्यच्च सभा की सम्मति से समय निर्धारित करें। उस ब्रावधि के ब्रान्दर जो संशोधन ब्राधिंगे उन्हें उपस्थित करने की ब्रानुमति दी जाय। इस रीति से नियम की पावन्दी लगने पर बाद-विवाद में सुविधा होती है। पाँच-दस मिनट का समय सामान्य प्रश्न के ऊपर संशोधन पेश करने के ,लिए देना पर्याप्त होता है।

सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न यथा-रीति चर्चा के लिए, ब्राध्यक्त द्वारा उप-स्थित किये जा चुकने के पश्चात संशोधन पेश करने का अधिकार आप्त होता है। प्रस्ताव उपस्थित किया गया, नियम के छानुसार यदि छानुमोदन छावश्यक हो ग्रीर वह मिल गया, ग्रध्यदा ने उस प्रस्ताव को पट्कर मुनाया ग्रथवा सभा के सामने यह घोषित किया कि श्रव इसके उत्तर चर्चा की जा सकती है तो उस समय संशोधन उपस्थित किये जा सकते हैं, उससे पहले नहीं । कारण, उससे पहले सभा के सामने का प्रश्न नहीं होता और इसीलिए उसके ऊपर संशोधन पेश नहीं किया जा सकता । ज्यों ही चर्चा के लिए प्रश्न उपस्थित किया जाय, त्यों ही संशोधकों को उठकर खड़ा हो जाना चाहिए ख्रीर ख्रध्यन्न के बलाने पर ग्रापना संशोधन उपस्थित करना चाहिए । कार्य-क्रम में संशोधन के उल्लेख-मात्र से ही तत्काल ग्राथवा ग्रान्य वक्तात्रों से पहले, भाषण करने का ख्रावसर संशोधक को नहीं भिलता। छानेक व्यक्तियों को भाषण के लिए उठकर खड़ा होने का ऋधिकार है। नियम यह है कि जिसे ऋध्यदा ऋमित्रित करे भाषण वही दे। किसी वक्ता का भाषण होता हो तो। उस समय उस रोक-कर संशोधन पेश नहीं किया जा सकता । सामान्यतया ग्राध्यदा की चाहिए कि वह संशोधन श्रीपचारिक रीति से उपस्थित करने दे श्रीर तदनन्तर साधारण चर्चा के लिए अवसर प्रदान करे। उचित क्रम से संशोधकों को आमंत्रित करं। जहाँ एक-एक करके संशोधनों को लेकर उनका फैसला करना आवश्यक होता है, वहाँ भी ऋध्यत्त जब तक ऋामंत्रित न करे तब तक संशोधन उपस्थित नहीं किया जा सकता। कार्य-क्रम में संशोधन जिस क्रम से छग हुआ है, उसी क्रम के त्रानुसार संशोधकों के खड़े होने पर त्राच्यव उन्हें त्रामंत्रित करता है। कम त्राते ही संशोधक यदि उठकर खड़ा न हुआ हो तो उसका अधिकार छिनं जाता है और फिर वह अपना संशोधन पेशा नहीं कर सकता । जिल के उत्पर होने वाली चर्चा में अनेक संशोधन आते हैं और वे जिस कम से आते हैं, उसी क्रम से ऋष्यत्त उन्हें लेता है । उस क्रम में यदि कोई परिवर्तन करना हो तो उसके लिए सभा की सम्मति लेनी चाहिए ।

संशोधनों को अनेक संस्थाओं में और विशेषतः विधान-सभाओं में अनु-मोदन की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ इस सम्बन्ध में नियम न हो वहाँ अनुमोदन का होना अभीष्ट है और वैसी ही प्रथा भी है। सर्वथा औपचारिक स्वरूप के अन्दर शाब्दिक संशोधन है तो अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। अनुमोदन के अभाव में संशोधन गिर जाने की अपेचा उस पर यदि चर्चा हो और वह अस्वीकृत हो जाय तो निर्ण्यात्मक बात होती है। अतः महत्त्व के एवं उचित प्रसंग में अनुमोदन के वगैर नियम भंग नहीं होता है तो संशोधन को पेश करने की नीति उत्तम सावित होती है। संशोधन की शब्द निधियाँ होती हैं:—

- (१) मूल प्रस्ताव तथा शब्दों को हटा देना।
- (२) शब्दों को हटाकर उनकी जगह दूसरे शब्द डालना ।
- (३) ग्रधिक शब्द डालना ग्रथवा वृद्धि करना।

मूल प्रस्ताव के कुछ शब्दों को हटा दिया जाय, इस प्रकार का ख्रौर इतना ही यदि संशोधन हो, तो उस समय ग्रध्यन्त को मत के समय एक प्रश्न पढ़ना चाहिए ख्रीर ''अमुक शब्द हटा दिया जाय इस प्रकार का संशोधन ख्राया है,'' ऐसा कह कर ''इतने ही के लिए सुम्नाए गए शब्द बने रहें'' इस प्रश्न के ऊपर मत लेने चाहिएँ। सभा ने यदि यह निर्ण्य दिया है कि वे शब्द बने रहें तो मूल प्रश्न जैसा था वैसा सभा को पसन्द है-यह प्रश्न वन जाता है। उसके बाद ग्रध्यत्त को चाहिए कि वह इस मूल प्रश्न पर सभा का मत ले। 'हटाने के लिए सुभाए गए शब्द बने रहें' यह यदि सभा ने अस्वीकृत कर दिया तो द्राध्यद्ध को मूल प्रश्न के उन शब्दों को हटाकर, जो भाग बच गया है उस पर मत लेने चाहिएँ। "व्यक्त किया गया सुभाव अपूर्ण, अधूरा एवं ग्रास्वीकार्य है तथापि उस सभा की सम्मति है कि. देश हित की दृष्टि से उस पर ग्रमल किया जाय, यह सभा के सामने का प्रश्न इसे 'व्यक्त' शब्द से लेकर 'तथापि' शब्द तक का सारा भाग हटा दिया जाय'-यह संशोधन त्राया हुत्रा हो तो अध्यत् को चाहिए कि वह 'हटाने के लिए सुभाए हुए शब्द वने रहें' इस पर मत ले। 'शब्द वने रहें' ऐसा यदि सभा का मत हो हो तो मूल प्रश्न जैसा है उस पर मत लिया जाय । 'शब्द न रहें' ऐसा यदि मत हो जायगा तो उन शब्दों को हटाकर उस सभा का मत 'इत्यादि' भाग पर ही लिया जाय। केवल संगोधन के लिए अस्पष्ट, अनुकूल श्रीर प्रतिकृत कीन है, ऐसा प्रश्न नहीं पूळुना चाहिए। श्रानेक सभाश्रों में केवल 'यह शब्द हटा दिया जाय'—यह संशोधन है, इस प्रकार श्रध्यत कहता है श्रीर उसके ऊपर मत लेता है लेकिन यह रीति भी उचित नहीं। परन्त इतने के लिए 'सुफाए गए शब्द बने रहें'—ऐसा प्रश्न सभा के सामने उपस्थित करने से सभा के लिए मत लेना स्पष्ट हो जाता है। कामन्स सभा में श्रीर बहुत-सी विधान-सभाश्रों में यही रीति है।

संशोधन के शब्दों को हटाकर उनकी जगह दूसरे नवीन शब्द डाले जायँ अथवा जोड़े जायँ, तो अध्यक्त हटाने के लिए 'सुफाये गए शब्द बने रहें' इस प्रश्न पर मत ले। सभा ने यदि उसे मान्य कर लिया तो मल प्रश्न जैसा है उस पर मत लिया जाय । सभा ने यदि हटाने के लिए 'सभाए गए शब्द बने रहें' इस अश्न को यदि अस्वीकार कर दिया तो 'सुमाए गए शब्द हटा दिए जायँ ऋथवा जोड़े जायँ', इस प्रश्न पर मत लिया जाय । वह स्वीकृत हो गया तो फिर सुफाए हुए शब्द उसमें डालकर श्रथपा जोड़कर मुख्य प्रश्न पर मत लिया जाय । ऊरर के प्रस्ताव में 'व्यक्त शब्द से लेकर तथापि शब्द तक सब शब्दों को हटा दिया जाय और उसकी जगह देश की विद्यमान स्थिति में प्रस्तुत किये गए सुधार प्रगतिकारक हैं ख्रात: ये शब्द डाल दिए जायें एवं उनकी श्रमल में लाया जाय' इसके सामने निम्न शब्दों को जोड़ दिया जाय-"उनके सफल बनाने के लिए यथा-शक्ति सहयोग की भावना से काम लिया जाय। उसके ग्रस्वीकृत हो जाने पर सुभाए गए शब्द डाले जायँ ग्रथवा जोड़े जायँ" इस प्रश्न पर मत लिया जाय ख्रीर उसके स्वीकत हो जाने पर संशोधित प्रश्न के ऊपर मत लिया जाय। यह पद्धति टीक है। श्रध्यद्वा ने ऐसा संशोधन पढ-कर जिस रूप में वह है यदि उसी रूप में मत लिये तो सभा के सामने सारी परिस्थित स्पष्ट नहीं होती। पहली पद्धति में कुछ देर अवश्य लग गई तो भी उससे लाभ ही हुन्ना है। मत-दान में सुविधा होती है। यह संशोधन केवल-''शब्द डाले जायँ, इतना ही जोड़ा जाय'' ऐसा है वहाँ ग्रध्यन्न की चाहिए कि वह 'सुभाए शब्द जोड़े जायँ' इस प्रश्न पर मत ले । इस प्रश्न के स्वी-कृत हो जांने पर संशोधित प्रश्न के ऊपर मत ले । ऋस्वीकृत हो जाने पर मृल प्रश्न जिस रूप में है, उस रूप में ही उस पर मत ले । ऊपर के प्रस्ताव पर 'ग्रमल में लाया जाय' इस शब्द के सामने यह शब्द जोड़ा जाय 'यह संशो-धन श्राया हो तो सुभाए हुए शब्द जोड़े जायँ इस प्रश्न के ऊपर मत ले।

कई बार सभासद्, संशोधन तथा मूल प्रस्ताव या प्रश्न दोनों के विरोध में रहते हैं । वह उन दोनों के विरुद्ध मत देते हैं । तथापि दाव-पेंच की दृष्टि से संशोधन के पत्त में मत देकर संशोधित प्रस्ताव के विरोध में मत देना श्रीर उसको ग्रस्वीकृत करना ग्राधिक श्रेयस्कर सिद्ध होता है। ऊपर निर्दिष्ट प्रश्न जिन को पसन्द नहीं उन्हें चाहिए, वे संशोधन को इस दृष्टि से देखें कि वह ऋधिक लोगों को नापसन्द हो जाय । वैसा ही प्रस्ताव बना रहे तो ऋनेक सदस्य तटस्थ रहेंगे । कितने ही, पहले भाग के ऊपर प्रसन्न होकर प्रस्ताव के पत्त में अपनी सम्मति देंगे। त्रातएव 'प्रगतिकारक है' इत्यादि शब्द डालने वाला संशोधन यदि स्वीकृत हो गया हो तो वे अप्रसन्न होंगे, यह स्पष्ट ही है । जिन्हें प्रस्ताव एवं सारे संशोधन का विरोध करना है, उन्हें इस प्रकार के सारे संशोधन का समर्थन करके उसे स्वीकार करना चाहिए ताकि संशोधित प्रस्ताव ऋधिक उप-योगी हो जाय । संशोधन का समर्थन इसलिए न हो कि वह खुद को पसन्द है, ऋषित उसके स्वीकृत हो जाने से संशोधित प्रस्ताव का पूर्ण रीति से विरोध किया जा सकेगा, इस खयाल से करना चाहिए। संशोधन स्वीकृत हो गया स्त्रीर संशोधित प्रश्न के ऊपर मत लिया जाने लगा तो जो संशोधन के विरोधी थे वे तो संशोधन का विरोध करेंगे ही परन्त उसका जिन लोगों ने ऊपर निर्दिष्ट दृष्टि से समर्थन किया है, वे भी विरोध करेंगे। इसके त्रातिरिक्त समस्त प्रस्ताव संशो-धित हो जाने के कारण अप्रयमन व्यक्ति भी विरोध करेंगे एवं इस रीति से विरो-धियों का वल बढता जाता है । दाव-पैंच की दृष्टि से संशोधन पर किया गया समर्थन कोई वास्तविक समर्थन नहीं है ऋौर यदि वह इस प्रकार किये भी गए हों तो उसमें अनुचित भी कुछ नहीं।

त्रानेक संशोधन द्याते हैं क्रीर मत प्रहण करते समय एवं चर्चा के समय यदि योग्य नियमन न रहे तो गड़बड़ी पैदा हो जाती है। कुछ इस प्रकार का निर्ण्य हो जाता है कि जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। श्रतएव चर्चा का नियमन व्यवस्थित रीति से किया जाना ठीक है। शब्दों को हटाया जाय, जोड़ा जाय या डाला जाय—इस प्रकार यदि संशोधन हो तो हटाए जाय या जोड़े जाय, इसके ऊपर चर्चा को मर्यादित करना चाहिए। शब्दों को हटाकर उनके स्थान पर दूसरे शब्द डाले जाय, इस प्रकार का संशोधन श्राए तो चर्चा का च्लेत्र श्रिकिक विस्तृत हो जाता है, यह स्पष्ट है। शब्दों को हटाने वाले श्रथवा जोड़ने वाले संशोधन पर पहले विचार किया जाना चाहिए श्रीर पहले उन पर मत लिये जाय। तत्पश्चात् शब्दों को हटाकर उनके स्थान पर दूसरे शब्द डालने वाले संशोधन पर विचार हो। उचित कम से चर्चा श्रथवा मत-गण्ना न हुई, तो निर्ण्य कुछ नहीं हो पाता श्रीर न तात्पर्य ही पूरा होता है। ऊपर के प्रश्न में 'श्रमल में लाया जाय' इसे हटाकर 'श्रनुचित है' यह शब्द डाला

जाय, इस प्रकार एक च्रोर संशोधन च्राया च्रोर सारे संशोधन पर एक ही समय में चर्चा की गई। फिर यथां-क्रम मत-गण्ना नहीं हुई तो पहला संशोधन स्वीकृत तथा दूसरा च्रोर तीसरा च्रस्वीकृत होकर ऊपर के चौथे संशोधन में 'ग्रमल में लाया जाय'—यह वाक्य न रहे च्रगर ऐसा सभा का मत हो तो वह आपित्तजनक होगी।

सभा के सामने त्राने वाला संशोधन सभा के सामने विद्यमान प्रश्न के त्रानुरूप होना चाहिए त्रीर संशोधन उसी प्रश्न की सीमा में हो । इसी प्रकार संशोधन-गत विषय नियम के त्रानुसार संशोधन द्वारा उपस्थित किया जाने योग्य होना चाहिए । सभा की कार्रवाई के कुछ नियम होते हैं । जानकारी हासिल करनी हो तो प्रश्न पूछ्कर उसे हासिल करना होता है । सभा के त्राथवा चर्चा के स्थिगत करने का प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है । संशोधन द्वारा यह वात नहीं की जा सकती । त्राधिकारास्ट्ड पद्ध के ऊपर त्राथवा व्यक्ति पर यदि त्रासन्तोष प्रकट करना है, तो इस प्रकार का प्रश्न लाया जाना उचित है । किसी भी विषय की चर्चा में संशोधन उपस्थित करके यह वात नहीं की जा सकती त्रीर करना उचित में नहीं । संशोधन नहीं लाया जा सकता, कार्य-समिति का कार्य नापसन्द है त्रातः यह संशोधन कि 'सभा स्थिगित कर दी जाय'—इस प्रस्ताव का लाना नियम-विरुद्ध है । तात्पर्य यह है कि सभा के सामने के प्रश्न पर नियमानुसार संशोधन-गत विषय उपस्थना के रूप में दिया जा सके, ऐसा होना चाहिए ।

सभा के सामने के प्रश्न को लेकर ही संशोधन होना चाहिए । इसका अर्थ यह है कि सभा के सामने के प्रश्न ख्रोर संशोधन में कुछ-न-कुछ समानता हो । प्रश्न के अन्तर्गत विषय के विपरीत कोई अन्य विषय, संशोधन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । 'कमेटी सार्व जिनक उपयोग के वास्ते एक मध्यवतीं कीड़ांग्ण तैयार कराए और उसके लिए अमुक जगह खुद के खर्च से अथवा सरकार के खर्च से खरीद ले' । इस प्रस्ताव पर 'आधा कीड़ांगण शहर के पूर्व भाग में रहे ऐसा स्थान लिया जाय'' ये शब्द 'अमुक जगह' के स्थान पर डाले जायँ, यह संशोधन ठीक है । प्रस्तावगत विषय का भाव व्यायाम की सार्वजनिक सुविधा है । उसको लेकर जो संशोधन आयगा वह ठीक होगा । 'मध्यवर्ती कीड़ांगण' शब्द हटाकर उसकी जगह 'पाठशाला, देवालय, अथवा सभा-भवन' आदि शब्द डाले जायँ । यह संशोधन अनुपयुक्त होगा । विषय को लेकर किन्तु प्रस्ताव में सुभाई गई योजना से सर्वथा मिन्न रूप की योजना, संशोधन के द्वारा प्रतिपादित की जा सकती है । वार्षिक अवशिष्ट धनराशि में में सार्वजनिक

उपयोग के लिए कीड़ांगण तैयार किए जायें यह प्रस्ताव आया हो तो इसका भाव अविशिष्ट राशि में से सार्वजिनक उपयोग के लिए कुळ खर्च करना चाहिए। वह उसी प्रकार पड़ी न रहे। अतः इस प्रस्ताव के ऊपर यदि किसी संशोधन में यह कहा गया हो कि 'कीड़ांगण' शब्द को निकालकर उसके स्थान पर 'शाला' 'समा' तथा अन्य कोई सार्वजिनिक सुविधा-दर्शक शब्द डाला जाय तो यह संशोधन अनुपयुक्त नहीं होता। तास्पर्य यह कि सभा के सामने जो प्रश्न हो उसके भीतरी आश्य के अनुसार ही संशोधन होना चाहिए।

संगोधन को प्रश्न की ही मर्यादा में रखना चाहिए अर्थात सभा में प्रस्तुत प्रश्न के अन्तर्गत विषय की जो मर्यादाएँ हों, उनसे बाहर का विषय, संशोधन द्वारा नहीं लाया जा सकता। संशोधन, विषय को लेकर ही हो, पर उपस्थित प्रश्न के चेत्र में वह न त्राता हो तो वह भी ग्रयुक्त ही होगा । 'त्रविशिष्ट राशि में से सार्वजनिक उपयोग के लिए कीड़ांगरा बनाए जायँ इस प्रस्ताव पर 'राशियों' इस शब्द के स्थान पर 'त्रावश्यकता पड़ने पर एक प्रतिशत गृह-कर बढाकर' यह संशोधन उपस्थित किया जाय तो वह ठीक न होगा । अवशिष्ट राशि किस प्रकार खर्च करनी चाहिए इस प्रश्न की इतनी ही मर्यादा है। ख्रतः कर लगा-कर प्रस्तुत योजना की पूर्ति की जाय, यह संशोधन ऋतुपयुक्त है । 'सार्वजनिक उपयोग के लिए कीड़ांगण अत्यन्त आवश्यक है और अवशिष्ट राशि खर्च करके उसे बनाया जाय'-इस प्रस्ताव के लिए उपरिनिर्दिष्ट संशोधन ठीक सावित होगा। विषय की मर्यादा, यहाँ कीड़ांगणों की ख्रावश्यकता है ख्रौर यह संशोधन उसकी मर्यादा में त्र्याता है तथा विवय को लेकर तो वह है ही। खर्च किस मद में से किया जाय यह बताने वाला कोई भी संशोधन वहाँ ठीक रहेगा । इसके विपरीत 'क्रीड़ांगरा' यदि विषय की मर्यादा हो तो उस समय 'क्रीड़ांगरा' के स्थान पर 'पाठशाला' शब्द डाला जाय या उसके खागे और कोई वाक्य जोडा जाय । ऐसा संशोधन अयुक्त होगा: क्योंकि वह मूल प्रश्न की मर्यादा में नहीं बैठता । 'सार्वजनिक सुख-सुविधा के लिए कीड़ांगण, तालाव, उद्यान इत्यादि निर्माण का काम कंमटी ऋपने हाथ ले।' इस प्रस्ताव में सार्वजनिक सुख-सुविधा विषय के ऋन्दर है, ऋतः इसमें ऋाने वाला प्रत्येक संशोधन उचित सिद्ध होगा। तात्पर्य यह है कि सभा के सामने के प्रश्न की दृष्टि से संशोधन को अयुक्त नहीं होना चाहिए एवं उसे उसकी मर्यादा में रहना चाहिए।

संरोधित को रचना—संशोधन ग्रथवा संशोधन पर लाया गया संशोधन, इस प्रकार का हो कि समा-यह यदि उसे मंज्र कर ले तो संशोधित प्रश्न ग्रथवा रंशोधित संशोधन का ग्रार्थ ग्रासानी से ध्यान में ग्रा जाय । यदि संशोधित

प्रश्न ऋथवा संशोधन ऋर्थ-हीन हो जाय ऋथवा ऋसम्बद्ध हो जाय तो सभा की सारी हुई कार्रवाई विकल हो जायगी । कई वार मन में कुछ होता है और संशोधनों की शब्द-रचना के वारे में उचित ध्यान न देने के कारण कुछ ऋन्य ही परिणाम हो जाता है। ऋतः संशोधक को ऋपने संशोधन के मंजूर हो जाने पर प्रश्न का स्वरूप क्या हो जायगा, इसे पहले स्वयं देख लेना चाहिए और वह ऋपेचित है या नहीं, ऋथवा उस प्रकार का ऋर्थ उसमें से निकलता है या नहीं, इसका पूरा निश्चय कर लेने के पश्चात् ही संशोधन के शब्दों को नियत करना ठीक है ऋौर उसे उपस्थित भी तभी करना चाहिए । यदि ठीक रूप में संशोधन न हो ऋौर वह ऋनुपयुक्त साबित हो ऋथवा उचित ऋथ-बोध कराने वाला न हो, तो वह उपयुक्त साबित न होगा और ऋध्यच्च उसे मंजूर नहीं करेगा।

संशोधन को ग्रभावात्मक ग्रथवा नकारात्मक नहीं होना चाहिए। उस पर मत देने से सभा का निर्णय ग्रभावात्मक ग्रथवा नकारात्मक हो जाता हो तो वह भी ठीक नहीं। उसी प्रकार जो परिणाम मूल प्रश्न का विरोध करके ग्रीर उसके विरुद्ध मत देने से होगा, उतना ही परिणामजनक संशोधन भी ग्रनुपयुक्त है। "इस सभा का मत यह है कि समग्र परिस्थिति पर विचार करते हुए सुधारों को स्वीकार कर लिया जाय।" इस प्रस्ताव पर 'स्वीकार कर लिया जाय।" इस प्रकार का संशोधन पेश करना ग्रयुक्त है। संशोधन पेश करने से जो परिणाम निकलेगा वही ग्रीर उतना ही परिणाम प्रस्ताव के विरुद्ध मत देने से भी निकलेगा। सभा ने यदि मूल प्रस्ताव ग्रस्वीकृत किया ग्रथवा इस संशोधन को स्वीकार करके संशोधित प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया, तो दोनों ग्रवस्थाग्रों में परिणाम एक ही रहेगा। इस स्थित में उपरोक्त प्रकार का संशोधन ग्रनावश्यक है। सभा के सामने प्रश्न पर मत प्रदर्शित करने के लिए उसकी ग्रावश्यकता नहीं, ग्रतएव वह ग्रनुचित है। सीधा नकारात्मक एवं मत की दृष्टि से केवल नकारात्मक परिणाम पैदा करने वाला संशोधन ग्रनुपयुक्त है।

'वैतिनिक कार्यवाहक हो ख्रीर उसका मासिक वेतन ५० रुपये हो' इस प्रस्ताव पर 'हो' के स्थान पर 'न हो' कर दिया जाय तो यह संशोधन अयुक्त है। (वैतिनिक) शब्द को हटा दिया जाय ख्रीर 'कार्यवाहक हो' इसके ख्रागे के सारे शब्दों को हटाकर (वेतन की प्रथा ख्रिनिष्टकारक है, ख्रातः वह नहीं रहनी चाहिए)—यह संशोधन भी वस्तुतः नकारात्मक है। मृल प्रश्न के लिए वस्तुतः नकारात्मक होने के कारण वह ख्रयुक्त है। संशोधन से होने वाला काम मृल प्रश्न का विरोध करने से भी हो जायगा।

सशोधन को उन निर्णयों से रिक्त नहीं होना चाहिए जो सभा कर चुकी है। जिस प्रकार एक बार सभा द्वारा लिये नए निर्णयों को उसी सभा में किसी निर्धारित काल तक ग्रन्य प्रस्ताव द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार संशोधन से सभा द्वारा लिये गए निर्णय को उसी सभा में द्यायवा निर्धारित काल तक परिवर्तित नहीं किया जा सकता । सभा का निर्णय, चाहे प्रस्ताव से हो या किसी संशोधन को ग्रस्वीकार करके किया गया हो, प्रस्ताव या संशोधन से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। एक विषय पर एक बार एक संशोधन के अस्वीकृत हो जाने के पश्चात उसी विषय पर. उसी त्र्याशय का दूसरा संशोधन नहीं लाया जा सकता। ऐसा संशोधन ग्रवश्य लाया जा सकता है, जो किये गए निर्ण्य को ऋधिक व्यापक बनाता हो ऋथवा उसमें ऋधिक बातें जोड़ता हो । इस प्रकार के संशोधन से पहले का निर्णय बदलता नहीं, प्रत्युत उसे मंजूर करके ही यह संशोधन अपना काम करता है। जिस विषय पर सभा के सामने चर्चा हुई श्रौर सभा उस पर मत-दान द्वारा निर्णय लेती है, उतना ही विषय निर्णात हुन्ना माना जाता है। प्रस्तुत विषय के लिए त्रानुपंगिक, त्रावश्यक या उसे लेकर चलने वाले जो विषय सभा के सामने उपस्थित किये जा सकते थे, वे यदि उपस्थित न किये गए हों तो ऐसी बात नहीं कि उन्हें फिर सभा के सामने उपस्थित ही नहीं किया जा सकता। श्रप्रत्यत्व निर्णय का तत्त्व (Constructive res Judicata) सभा-शास्त्र में लागू नहीं होता । जितना भाग सभा के सामने त्राता है उस पर ही निर्णय किया जाता है छौर उतना भाग ही उस सभा में ख्रथवा एक निर्धारित काल तक अवाधित बना रहना चाहिए। अनेक संशोधन पेश होते हैं: एक के स्वीकृत हो जाने पर उसी त्याशय का त्र्यथवा उसके पूर्ण विरोधी आशय का संशोधन व्यर्थ हो जाता है। उसी अर्थ का हो तो निरर्थक और ब्रानावश्यक होने के कारण व्यर्थ हो जाता है। विरोधी हो वह इसलिए व्यर्थ हो जाता है कि सभा उसके वारे में निर्णय कर चुकी होती है।

इसी प्रकार कोई संशोधन ग्रस्वीकृत हो गया हो तो वैसा ही संशोधन निर्ण्य के कारण महत्त्वहीन हो जाता है। पर ग्रस्वीकृत संशोधन के विरोधी ग्रर्थ वाला संशोधन ठीक सिद्ध होता है। प्रस्तावः — "संस्था का एक ग्रौर कार्य वाहक होना चाहिए"। संशोधनः — (१) 'ग्रोर वह वैतिनिक हो' (२) 'ग्रौर वह पूरा ध्यान दे सके इसलिए उसे वेतन दिया जाना चाहिए" (३) 'ग्रौर वह नि:शुल्क (ग्रयैतिनिक) काम करे' (४) 'संस्था की सेवा करने की हिष्ट रख कर उसे पारिश्रमिक नहीं लेना चाहिए।' इन संशोधनों में से पहला हो गया तो दूसरा स्नावश्यक हो जाता है। तीसरा स्त्रीर चौथा इस निर्ण्य के मान लिए जाने के कारण उसके विरोधी श्रीर विरुद्ध सावित होते हैं श्रात: निर्धिक हो जाते हैं। मान लीजिये, तीसरे ऋथवा चौथे संशोधन पर मत लिया गया स्रीर वह स्रस्वीकृत हो गया तो उनमें से जो बच जायगा वह निरर्थक हो जायगा। इसके विरुद्ध पहला श्रीर दुसरा उपस्थित किया जा सकता है, पर उनमें से यदि एक ग्रस्वीकृत हो जाय तो दसरा उपस्थित नहीं किया जा सकेगा । संशोधन पेश करके सभा की सम्मति से वापिस ले लिया गया हो तो उसी त्र्याशय का दूसरा संशोधन पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन श्रथवा प्रस्ताव वापिस ले लिए जाने का द्यर्थ यह नहीं होता कि सभा उस पर अपना निर्ण्य दे जुकी है। निर्ण्य तभी कहलाता है, जय कोई प्रश्न अथवा विषय यथा नियम सभा के सामने आया हो, उस पर चर्चा की गई हो ग्रौर तब सभा ने ग्रपना मत दिया हो । विषय को नियमानुसार सभा के सामने स्थाना चाहिए. उस पर चर्चा हो स्थीर उस पर सभा द्वारा मत प्रदान किया जाय एवं इस प्रकार सभा का मत स्पष्ट हो । ऐसा होने पर ही समभना चाहिए कि सभा निर्णय कर चुकी है और तय उसके विरुद्ध किसी प्रकार का प्रस्ताव ग्रथवा संशोधन उपस्थित नहीं किया जा सकता।

उपहास करने वाले, अनुत्तरदायित्वपूर्ण, केवल पागलपन से प्रस्तुत किए गये संशोधन को अध्वीकृत करने का अधिकार अध्यत्न को है। संशोधन का उद्देश्य यह होता है कि सभा की कार्रवाई अधिकाधिक सर्व सम्मत, व्यवस्थित एवं प्रतिष्ठायुक्त हो। सभा-कार्य प्रस्ताव द्वारा भी उपहास अथवा अवहेलना का पात्र बनने लग जाय तो वैसा होने देना किसी भी अवस्था में वांछ्यनीय नहीं हो सकता। 'संस्था के बढ़ते हुए कार्य को ध्यान में रखते हुए एक और कार्यवाहक नियुक्त किया जाय तथा वह वैतिनक होना हो।' इस प्रस्ताव पर 'और उसे २००) रुपये वेतन, १००) रुपये टाँगा खर्च, तथा ५०) रुपये भत्ता दिया जाय और आवश्यक प्रतीत हो तो ५०) रुपये घर का माड़ा दिया जाय और आवश्यक प्रतीत हो तो ५०) रुपये घर का माड़ा दिया जाय और आवश्यक प्रतीत हो तो ५०) रुपये घर का माड़ा दिया जाय और अवह की निर्धन संस्था की सभा में पेश किया जाय, तो उसके पीछे छिपी हुई भावना को ध्यान में रखते हुए, अध्यत्न उसे स्वीकार न करे '१४ साल से छोटी लड़की और १६ साल से छोटा लड़का बच्चा है' वच्चे का लक्षण करना आवश्यक हो, क्योंकि वच्चे का विवाह करना अपराध सिद्ध हो जायगा, - ऐसी परिस्थित में उपरिनिर्दिष्ट लच्नण पर '१४ के स्थान पर ३४ लिखा जाय' अथवा '१६ के स्थान पर ६ लिखा जाय'

यह संशोधन उपस्थित किया जाय ब्राथवा इसी प्रकार की भावना से अन्य कुछ संशोधन पेश किये जायँ तो ब्राध्यच्च उन पर ध्यान न दे। चर्चा को स्थिगित किया जाय' इस प्रस्ताव पर "चर्चा में सभासदों ने जो दिव्य-ज्ञान प्रकट किया है उसे तथा बार-बार उपस्थित किये गए स्थिगितीकण के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए, सरकार का इतनी योग्य ब्रोर ब्रादर्श नगरपालिका को बनाए रखना बांछनीय नहीं है। ब्रात: उसे रद करने की दृष्टि से ब्रावश्यक समय देने के लिए।' यह संशोधन उत्कट-मनोभावना व्यक्त करने वाला एवं सशक्त भी हो तथापि इसे सभा के सामने उपस्थित न होने देना चाहिए। समय भाषा में होने ही से वह उचित साबित नहीं होता। भाषा, भाव एवं प्रयोजकता को ध्यान में रखकर संशोधनों को ब्रास्वीकृत करने का ब्राधिकार ब्राध्यच्च को सर्वत्र है ब्रोर रहना भी चाहिए।

अय तक हमने जिन मर्यादाओं का उल्लेख किया है उनका पालन करते हुए एक ही प्रश्न ग्राथवा विषय पर ग्रानेक संशोधन पेश किये जा सकते हैं। संशोधनों को किस प्रकार उपस्थित किया जाय तथा उन पर मत-गणना किस कम से की जाय, इस बात का ठीक रीति से निर्धारण किया जाना अत्यन्त श्रावश्यक है। कई बार सभा के सामने का प्रश्न लंबा-चौड़ा एवं अनेक परि-च्छेदों से युक्त प्रस्ताव भी हो सकता है, बिल के अरोक परिच्छेदों से युक्त परिशिष्ट हो सकता है। ऐसे समय पर प्रश्न के ख्रान्तर्गत कई भागों पर ख्रानेक संशोधन ग्रा सकते हैं। ऐसे समय संशोधन के स्वीकृत हो जाने पर, जिस कम से वह मूल प्रश्न में दुरुस्ती करेगा, उसी कम से संशोधनों को पेश किया जाना चाहिए ''घोपित किये गए सुधार अपूर्ण, अधूरे एवं असतोपजनक हैं, उनसे देश की प्रगति नहीं होगी, उलटे, प्रतिगामी लोगों के हाथों में सत्ता चली जायगी ऋौर खेतिहर, मजदूर, मध्यवर्ग एवं गरीव लोगों का अधिक शोषण होता चला जायगा । उनके दुःखों एवं दारिद्रय में और ग्रधिकता हो जायगी। देश के और बहुजन समाज के स्वातंत्र्य और हित के लिए यह सभा प्रस्तुत स्धारों की निंदा करती है और देश को आदेश देती है कि वह इन स्धारों का वहिष्कार करे"-इस प्रस्ताव में अनेक वातें हैं। प्रत्येक वात पर संशोधन लाया जा सकता है। तथापि त्याए हुए संशोधनों में उल्लिखित वातें मूल प्रस्ताव में जिस कम से आती हैं, उसी कम से उन वातों के लिए अनुकूल बैठने वाले संशोधन उपस्थित किये जाने चाहिएँ । पहली वात पर त्याया हुन्या संशोधन पहले उपस्थित किया जाय । सुधारों से प्रगति नहीं होगी, यह पहली बात है, इसके ऊपर जो संशोधन त्राए उसे पहला माना जाय । सुधारीं से प्रतिगामी लोगों के हाथ में सत्ता चली जायगी ख्रीर गरीबों के दुःख में बृद्धि होगी, यह दूसरी बात है; इस पर ख्राने वाले संशोधन बाद में उपस्थित किये जायँ। स्वातंत्र्य की दृष्टि से उनकी निंदा, यह तीसरी बात है ख्रीर बहिष्कार का ख्रादेश चौथी बात। उन पर जो संशोधन ख्रायँ उन्हें उसी कम से उपस्थित करना चाहिए।

श्रगला भाग संशोधन द्वारा संशोधित कर दिया। उस भाग का संशोधन विचार-विनिमय के लिए सभा के सामने उपस्थित हुन्ना तो उससे पहले के भाग पर संशोधन उपस्थित करना श्रनुचित है। यदि केवल संशोधन उपस्थित हुन्ना हो, उसे सभा की स्वीकृति से वापिस लिया जा सकता है न्नोर पहले या पिछले भाग पर संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। किंतु इसकी भी सीमा है। जिस भाग पर संशोधन पेश किया गया है, उस पर सभा किसी प्रकार का मत प्रदर्शित न करे।

ऊपर के उदाहरण में, मान लीजिए पहली बात पर, 'ग्रापूर्ण' श्रीर 'ग्रापूरे' की जगह 'सम्पूर्णतया' शब्द रखा जाय, यह संशोधन प्रथमतः उपस्थित किया गया ऋौर वह स्वं कृत भी हो गया । उसके वाद दूसरी बात पर कोई संशोधन नहीं ऋाया. तीसरी बात पर संशोधन ऋाया तो उस स्थिति में दसरी बात पर फिर कोई संशोधन नहीं उपस्थित किया जा सकेगा । यदि उसे उपस्थित करना ही हो तो पहले सभा के सामने के संशोधन को वापिस लेना होगा । वह यदि वापिस ले लिया गया तो उस समय दूसरी वात के ऊपर संशोधन पेश किया जा सकता है। किन्तु पहली वात पर संशोधन नहीं लाया जा सकता। कारण, उसके ऊपर लाए गए संशोधन को स्वीकृत करके सभा ने अपना मत प्रकट कर दिया है। तात्पर्य यह कि जितने भाग पर सभा ग्रापना मत एक बार प्रकट कर चुकी उस पर फिर किसी प्रकार का संशोधन नहीं लाया जा सकता। संशोधन को पहले पेश करके फिर वापिस लेने की अपेचा अच्छा यह होता है कि जहाँ संशो-धन की अगाऊ सूचना देनी होती है वहाँ, चर्चा के आरम्भ होने से पूर्व ही उनका क्रम निर्धारित कर दिया जाय । जहाँ सभा में ही संशोधन देने की बात हो वहाँ, सभा की स्वीकृति से, ग्रध्यच् संशोधनों के सुम्ताने के लिए समय दे। सारे संशोधनों के आ जाने पर उनका उपरिनिर्दिष्ट दृष्टि से क्रम निर्धारित करे। ऋथवा यों करना चाहिए कि जिन लोगों को संशोधन सुकाने हैं, वे जागरूक रहं ग्रीर कोई ग्रगले भाग पर संशोधन पेश करने लगे तो वे सभापति से कहं कि ग्रभी उससे पहले के भाग पर संशोधन पेश करना बाकी है । ग्रध्यत उस भाग पर संशोधन पेश करने की अनुमित दे। पर यदि अगले भाग पर संशोधन पेश हुआ ख्रीर चर्चा के लिए आया तो उसे वापिस लिथे वगैर उससे पहले के भाग वाला संशोधन नहीं लाया जा सकता । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा तो चर्चा की मर्यादा नहीं रह सकेगी । समासदों में सावधानी ख्रीर चर्चा में व्यवस्था लाने के लिए यह नियम उचित है । सभा में प्रस्तुत प्रश्न के भागों पर एक के बाद एक कम से चर्चा हुई ख्रीर उन पर निर्णय होता चला गया तो वाद रूपी रथ की प्रगति होती चली आती है। ख्रत: पुन: पहले वाले भाग पर संशोधन लाने देना उचित नहीं होता। बाद की गित निर्णय की ख्रोर रहनी चाहिए। उसके चरण ख्रागे-पीछे पड़ते रहें यह ठीक नहीं। उठे हुए हर एक कदम को ख्रागे ही पड़ना चाहिए।

एक बार सभा यह मत दे दे कि प्रश्न के ब्रान्तर्गत कोई भाग, वह जिस रूप में है उसी रूप में बना रहे तो फिर उस पर संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। सभा यह निर्ण्य कर चुकी होती है कि वह भाग अपने मृल रूप में ही बना रहे, उसके शब्दों को हटाया न जाय अथवा उनके स्थान पर अन्य शब्द न रखे जायं। तथापि यह किया जा सकता है कि शब्दों को उसी प्रकार रखकर योग्य समय पर ऋन्य कुछ शब्द बढाए जायँ, इस प्रकार का संशोधन पेश किया जा सकता है। उपयुक्त समय का क्या ऋर्थ लिया जाय, यह विवादास्पद विषय के रूप और सभा के नियमों पर अवलंबित रहेगा। विधान-सभाओं में बिल को खनेक ख्रवस्थाओं में से होकर गुजरना पड़ता है। एक ख्रवस्था में जो निर्ण्य किया गया उस समय जो संशोधन पेश किया जा सकता था, वह बिल ंकी दुसरी ऋवस्था में नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार प्रत्येक वाचन के त्राथवा त्रावस्था के समय विरोध करने में मार्ग भी निर्धारित रहते हैं । उनके . अनुसार ही संशोधन लाने पड़ते हैं। पहले वाचन के अंत तक बिल पर विचार किया जायगा इस समय ''लोकमत का अनुमान करने के लिए उसे लोगों के पास भेजा जाय"-यह संशोधन उपयुक्त है। पर तीसरे वाचन के समय यह संशोधन ऋनुपयोगी साबित होगा। इसका कारण यह है कि सभा, क्रम से विचार करके सम्पूर्ण विल पर निर्णय ले चुकी होती है। उस निर्णय के बाद 'फिरत का प्रस्ताव' (Motion for Circulation) ठीक साबित न होगा। संशोधन द्वारा स्वीकृत हुआ भाग भले ही जैसे का तैसा बना रहे, तो भी विल की इस ऋवस्था में यह संशोधन ठीक नहीं। इतना ही विल की धाराऋों की •याप्ति बढ़ाने वाला कोई भी संशोधन इस अवस्था में युक्त नहीं सिद्ध होगा। तलाक का विल पहले जाति-भर के लिए पेशा किया गया, धारा-क्रम से वाचन करते समय इस दृष्टि से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। । तीसरे वाचन के समय जाति तथा भाग (प्रदेश) को उसमें समाविष्ट करने के लिए संशोधन नहीं लाया जा सकता। वस्तुतः इस संशोधन से पूर्व निर्णय में किसी प्रकार का परि-वर्तन नहीं त्र्याता यह सही है तथापि निर्णय की व्याप्ति बढ़ाने वाला संशोधन धारा-कम से किये जाने वाले वाचन के समय उचित सिद्ध हुआ होता, तीसरे वाचन के समय नहीं। उग्रुक्त प्रसंग में एवं यथार्थ रूप में संशोधन लाकर किये गए निर्णय में वृद्धि की जा सकती है। अन्यथा सभा द्वारा निर्णात किए गए भाग में परिवर्तन भी नहीं हो सकता और संशोधन द्वारा वृद्धि भी नहीं की जा सकती।

संशोधन द्वारा निर्दिष्ट शब्द डालने अयग जोड़ने के सम्बन्ध में जब सभा निर्ण्य कर चुके तब उन शब्दों को संशोधित करने के लिए दूसरा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। 'संस्था के लिए एक और कर्मचारी हो'—इस प्रस्ताव से 'वह वैतिनिक होना चाहिए' यह संशोधन आया जोर स्वीकृत हो गया तो समकें कि सभा अपना निर्ण्य कर चुकी। यदि इस निर्ण्य के बाद फिर कोई दूसरा संशोधन आया तो वह स्वीकृत नहीं हो सकेगा। प्रत्येक संस्था द्वारा जब किसी बैठक या सभा का आयोजन होता है तथा उसमें प्रस्ताव उप-रिथत किये जाय तव उपरोक्त प्रशाली पर ही संशोधनादि आ सकते हैं।

सभा के सामने के विषर्भ द्यायवा प्रश्नों पर विचार न किया जाय इस खयाल से किया जाने वाला चर्चा का स्थगितीकरण, सभा का स्थगितीकरण, पूर्व प्रश्त-विषयक प्रस्ताव तथा इसी प्रकार लोकमत का पता चलाने के लिए बिल को प्रचारित करना त्रादि सारे प्रस्ताव समय का दुरुपयोग करने वाले (Dilatory) होते हैं । अतः उनके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनके अपर होने वाली वहस में, जिस प्रकार सख्य विषय के ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती, उसी दृष्टि से इस प्रकार के प्रस्तावों पर संशोधन भी पेश नहीं किया जा सकता। समय व्यर्थ करने का उद्देश्य है, यह पता चलने पर सभा के लिए यही उचित है कि वह सीधा 'हाँ' ऋोर 'ना' द्वारा ही ऋपना मत प्रदर्शित करे । समा-स्थगितीकरण अथवा चर्चा स्थगितीकरण अमुककाल पर्यन्त हो, ऐसा निर्देश यदि प्रस्ताव में किया हो तो काल के सम्बन्ध में ही केवल संशोधन उचित नहीं सिद्ध होगा। 'सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय' यह प्रस्ताव समय व्यर्थ करने वाला है। ऋत: इस पर संशोधन नहीं पेश किया जा सकता। उस प्रस्ताव को अपने मूल रूप ही में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होना चाहिए। 'सभा को दो दिन के लिए स्थगित किया जाय' इस प्रकार निश्चित समय के लिए प्रस्ताव उगरिथत किया गया हो तो उस पर 'एक घएटे के लिए स्थगित

किया जाय' इस प्रकार संशोधन उपस्थित किया जा सकता है। इसी प्रकार सभा का निर्धारित समय यदि समाप्त हो गया हो तो 'श्रमुक दिन फिर सभा बुलाई जाय' इस प्रस्ताव पर कोई भी संशोधन पेश किया जा सकता है। जिस प्रस्ताव से प्रतीत होता हो कि यह केवल समय का श्रपव्यय करने की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है उस पर मत-विभाजन श्रासानी से हो सकता है। उस पर संशोप्त करना भी श्रानावश्यक है। जहाँ यह कारण स्पष्ट न हो श्राथवा श्रध्यक्त को वैसा विश्वास न हो तो वहाँ निश्चित समय के लिए संशोधन उपस्थित करना श्रानुपयोगी नहीं है।

त्रानेक बार सभा में 'प्रस्तुत प्रश्न' एक लम्बा-चौड़ा प्रस्ताव होता है। ऐसे समय एक एक भाग को लेकर उसके ऊपर छाए हुए संशोधनों का विचार करना श्रीर निर्णय लेना श्रावश्यक हो जाता है। इतना ही क्यों, एक-एक पिक्त को लेकर उस पर ह्याने वाले संशोधनों पर विचार करना तथा उन पर निर्णय लेना त्र्यधिक सुविधाजनक एवं त्र्यावश्यक हैं। यिल की धारा हो, या प्रस्ताव का ग्रांग हो. उसमें विषय के क्रम के अनुसार संशोधनों पर विचार किया जाय । एक पंक्ति समाप्ति हो जाने पर अगली पंक्ति में आए हुए संशोधनों पर विचार करना ग़रू करना चाहिए। उस समय फिर पिछली पंक्तियों के संशोधनों पर विचार नहीं किया जा सकता। इसका कारण यही है कि विचार-विनिमय की गति त्रागे बढनी चाहिए । त्रातंएव पहले के भागों पर त्राने वाले संशोधन पहले तथा पीछे के भागों पर ऋाने वाले संशोधन पीछे से पेश करने चाहिएँ । यदि एक ही समय कई संशोधन त्या जायँ तो अध्यक्ष उन्हें क्रमानुसार पेश करने की त्राज्ञा दे। कहीं ऐसा न हो कि कोई संशोधन पेश न होने पाय । इसके लिए उचित है कि पहला संशोधन जैसा है उसी रूप में पेश न करने दिया जाय। उसका कुछ भाग श्रोपचारिक रीति से पेश करने दिया जाय । ताकि श्रगले संशोधनों के रास्ते में रुकावट न पैदा हो । उन पर सभा विचार कर सके । नि:सन्देह यह कम उसी जगह स्वीकार किया जा सकता है, जहाँ यह नियम हो कि एक समय में एक संशोधन ही स्वीकार किया जाय । विल पर होने वाली चर्चा पर यह प्रतिवन्ध है कि यथा-नियम उपस्थित किये गए पहले संशोधन का परिगाम निकल जाने के पश्चात ही दूसरा संशोधन विचारार्थ लिया जाय। इस त्रावस्था में ग्राध्यत्न को चाहिए कि वह उपरोक्त व्यवस्था करके, ग्रागे ग्राने वाला कोई भी संशोधन विचार-प्रक्रिया में से होकर निरर्थक न हो जाय। इस विचार से प्रत्येक प्रस्ताव के कुछ भागों को उस दृष्टि से पृथक करके पेश करने के लिए कहे। मान लीजिए, एक समय में केवल एक ही संशोधन पर विचार

करना है श्रोर सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न यह है—"संस्था के लिए एक श्रिष्ठिक कर्मचारी हो श्रोर वह वैतिनक हो, उसका वेतन ६० रुपए हो तथा दस रुपए मकान का किराया भी मिले।" पहला संशोधन 'श्रोर वह वैतिनक हो यह तथा श्रागे के सारे शब्द निकाल दिए जायँ। दूसरा संशोधन साठ रुपए के स्थान पर '५० रुपए' रखे जायँ'—ऐसा है। पहला संशोधन जैसा का तैसा पेश करने दिया जाय तो उसके स्वीकृत हो जाने पर वेतन में श्राथवा मकान के किराए में न्यूनाधिक्य करने का संशोधन उपस्थित ही नहीं हो सकेगा।

नोटिस द्वारा पहले आने के कारण संशोधन को, अपने मुल रूप में पेश करने दिया जाय-ऐसा नहीं कहा जा सकता। सभा की स्वीकृति उचित रीति से स्पष्ट करवा लेने का अधिकार अध्यक्त को है, अत: अध्यक्त ने यदि पहले संशोधन का पहला भाग ही पेश करने दिया तो वह अनुचित नहीं । 'स्रोर वह वैतनिक हो'-- ये शब्द निकाल दिए जायँ, इतना हिस्सा ऋौपचारिक रीति से पेश करने के लिए कहना उचित है। प्रस्तत शब्द निकाल दिए जायँ यह संशोधन स्वीकृत हो गया तो प्रश्न ही नहीं रह जाता। सभा का मत स्पष्ट हो गया। परन्तु शब्दों के निकालने का संशोधन श्रस्वीकृत हो गया तो वेतन श्रीर मकान किराये की मात्रा के सम्बन्ध में संशोधन पेश किया जा सकता है । यदि पहला संशोधन अपने मूल रूप में स्वीकृत हो गया तो यह स्पष्ट नहीं हो सकेगा कि वैतनिक रखने की अवस्था में उसका देतन कम रहे या अधिक। नियमा-नुसार जहाँ यह प्रतिबंध हो कि जिस कम से संशोधन ग्राते हैं, उसी कम से उन्हें लिया जाय, वहाँ अध्यक्त को यह कहने का अधिकार है कि संशोधन जैसे के तैसे पेश न किये जायँ प्रत्युत ऊपर निर्देशानसार क्रमशः पेश किये जायँ। जहाँ यह प्रतिबंध न हो वहाँ कौनसा संशोधन पहले लिया जाय और वह भी किस प्रकार लिया जाय, यह बतलाने का ग्रध्यत्त को निःसंशय ग्राधिकार है। सभा में प्रस्तुत प्रश्न पर सर्वाङ्गीण चर्चा होने के बाद सभा का निर्णय हो, इस दृष्टि से उसे संशोधनों का कम एवं स्वरूप निर्धारित करना पड़ता है । जिस संशोधन के निर्ण्य से वाद-विवाद सीमित होता हो, ऐसे सामान्य संशोधन को प्रथम लेना उचित है। तथापि उस संशोधन को पहले न लेना चाहिए जिससे नाम-मात्र की चर्चा हो त्रीर त्रानेक दृष्टिकोणों को लेकर होने वाली चर्चा टल जाय। जहाँ त्राए हुए सब संशोधनों पर विचार एकदम किया जा सकता हो वहाँ किसी बात की अङ्चन नहीं। पहले प्रत्येक संशोधन को औपचारिक रीति से उपस्थित करना चाहिए। सब संशोधनों के उपस्थित किये जा चुकने के पश्चात् मूल प्रश्न पर, तथा उन पर त्याए हुए सब संशोधनों पर चर्चा हो।

तथापि उन पर मत लेते समय सभा के निर्ण्य का उल्लंघन न हो और सभा का सही-सही मत स्पष्ट हो सके, इसी रीति से संशोधनों का क्रम निर्धारित करना उचित है। इस कम को निर्धारित करते समय किसी संशोधन पर कमशः प्रस्थेक भाग पर मत लेने का उसे अधिकार है। मान लीजिये, उपर्युक्त प्रस्ताव के ऊपर आने वाले सब संशोधनों पर एवं प्रस्तावों एक साथ विचार किया गया; एक ही समय वैतिनक हो या न हो, वेतन कितना हो, मकान का किराया कितना हो आदि के वारे में चर्चा हुई हो तो मत-प्रह्णा के समय 'और वैतन्तिक हो' इतने शब्द निकाल दिए जायँ'— संशोधन के इतने ही भाग पर मत लिया जा सकता है। कहें का अभिप्राय यह है कि अध्यक्ष को जहाँ सम्भव हो वहाँ संशोधनों का और मत प्रह्णा का कम निर्धारित करके सभा का सही-सही मत जानने का अधिकार है।

संशोधन पर संशोधन —सभा में प्रस्तुत प्रश्न पर जिस प्रकार संशोधन पेश किया जा सकता है, उसी प्रकार सभा के सामने नियमानुसार किसी भी त्र्याए हुए संशोधन पर दूसरा संशोधन पेश किया जा सकता है। संशोधन पर संशोधन पेश करना हो तो उसके लिए नोटिस की त्यावश्यकता नहीं। तथापि किन्हीं विधान-सभात्रों के नियमों के त्रानुसार उसे पेश करते समय अध्यक्त की अनुमति आवश्यक है। ऐसा संशोधन अधिकार पूर्वक देश नहीं किया जा सकता । संशोधन पर संशोधन पेश होने पर सभा के सामने तीन प्रश्न उपस्थित होते हैं। मूल प्रश्न, उस पर ग्राया हुन्रा संशोधन ग्रीर संशोधन पर न्राया हुआ संशोधन । इस अवस्था में मूल प्रश्न थोड़ी देर के लिए एक ओर पड़ जाता है। संशोधन उस समय भर के लिए एक त्राकिस्मक प्रश्न ( Subst antive Proposition ) हो जाता है श्रीर उस दृष्टि से विचार-विनिमय के बाद मत प्रहरण होता है। ऋर्थात् पहले संशोधन पर आये हुए संशोधन पर मत-प्रह्णा, उसके स्वीकृत हो जाने पर संशोधित संशोधन पर, फिर उसके स्वीकृत हो जाने पर संशोधित मूल प्रश्न पर, इस प्रकार का क्रम रहता है: श्रीर इस प्रकार क्रम के रखने से गड़बड़ी नहीं मचती। मत देते समय यह पता चलना चाहिए कि किस पर मत देना है। इसी तरह कम भी ऐसा हो जाय जिससे सभा के मत का अतिक्रमण न हो सके । नहीं तो कभी-कभी सभा के वास्तविक बहुमत के विरुद्ध निर्णय हो जाता है। सभा के सामने का प्रश्न, उस पर त्राये हुए संशोधन त्रादि से प्रश्न में गड़बड़ी उतान न हो, इसके लिए योग्य रीति से उनका वर्गीकरण करके मत ग्रहण करना चाहिए।

जव संशोधन का रूप किन्हीं शब्दों के संयुक्त करने ग्रयवा निकालने का

ही हो, और इस संशोधन पर ही दूसरा संशोधन आय तथा उसका मुख्य प्रश्न के साथ हो, तो उस पर मत लेने में बाधा न होगी। संशोधन पर त्राए हुए संशोधन पर पहले मत लिये जायँ, पीछे उसके परिगाम को ध्यान में रखकर, मुख्य संशोधन पर, श्रीर फिर उसके परिणाम को ध्यान में रख-कर मख्य प्रश्न पर मत लिए जायँ। 'संस्था के लिए एक ग्राधिक कर्मचारी हो, वह वैतिनक हो. उसे वेतन ६०) रुपये ख्रीर १०) रुपए मकान किराया मिले' यह हुन्रा मुख्य प्रश्न 'कर्मचारी हो' इस शब्द के न्रागे सारे शब्द निकाल दिए जायँ।" यह है संशोधन "ग्रौर उसे केवल उचित प्रवास-व्यय दिया जाय" वह है संशोधन पर संशोधन । ऐसी परिस्थित में इस संशोधन पर जो संशोधन त्र्याया उस पर पहले मत लिया जाय । उसके स्वीकृत हो जाने पर पहले संशोधन का संशोधित रूप यों होगा,—'कर्मचारी हो' इस शब्द के आगे के सारे शब्द निकाल दिये जायँ और उनके स्थान पर 'और उसे केवल उचित प्रवास-व्यय दिया जाय ये शब्द डाले जायँ' — इस संशोधित संशोधन पर मत लिये जायँ। इसके स्वीकृत हो जाने पर संशोधित प्रस्ताव का रूप यों होगा:--''संस्था के लिए एक ग्राधिक कर्मचारी हो ग्रीर उसे केवल उचित प्रवास-खर्च दिया जाय।" ग्रन्त में इस संशोधित प्रस्ताव ग्रथवा मुख्य प्रश्न पर मत लिये जायँ। परन्त जब पहला संशोधन, मुख्य प्रश्न के श्चन्तर्गत किन्हीं शब्दों के निकालने के सम्बन्ध में हो. श्रीर इस संशोधन पर श्राया हुश्रा संशोधन मूल संशोधन में से किन्हीं शब्दों को निकालने के सम्बन्ध में हो, तो गड़बड़ी पैदा हो जाती है। इस संशोधन पर त्राने वाले संशोधन का ऋर्थ यह होता है कि मूल प्रश्न तथा मूल संशोधन में से निकालने के लिए कहे गए शब्दों में से किन्हीं शब्दों को उसी प्रकार रखा जाय।

मान लीजिये, उपर्युक्त प्रस्ताव पर प्रथम संशोधन यों है: — ''कार्यवाहक हो इस शब्द के खागे छोर वह वैतिनिक हो तथा उसे ६०) रुपये वेतन दिया जाय तथा १०) रुपये मकान का किराया दिया जाय'' ये सब शब्द निकाल दिये जायँ''— इस संशोधन पर खाया हुआ संशोधन इस प्रकार है: — ''संशोधन के 'और उसे ६०) रुपये वेतन दिया जाय' ये शब्द निकाल दिए जायँ' संशोधन पर खाने वाले इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि मूल प्रश्न में 'और उसे ६०) रुपये वेतन दिया जाय' ये शब्द है कि मूल प्रश्न में 'और उसे ६०) रुपये वेतन दिया जाय' ये शब्द रहें और जिन शब्दों को संशोधन निकालना चाहता था, वे बने रहें। गड़बड़ी से बचने के लिए पहले 'संशोधन पर खाए हुए संशोधन में जिन शब्दों को निकालने के लिए कहा गया है वे बने रहें' — इस प्रश्न पर मत लिया जाय। वे बने रहें ऐसा मत

त्राने पर 'संशोधन के जिन सब शब्दों को निकालने के लिए कहा गया है वे बने रहें - इस दूसरे प्रश्न पर मत लेना चाहिए। वे बने रहें ऐसा मत आने पर मृल प्रश्न जैसा-का-तैसा बचा रहता है, ऋत: उस पर मत लेना उचित है। 'वे शब्द न रहें' ऐसा मत आय तो उन सब शब्दों को निकालकर संशोधित प्रस्ताव पर मत लिया जाय । मान लीजिए 'संशोधन पर आए हुए संशोधन में जिन शब्दों को निकालने के लिए कहा गया है, वे उस प्रकार रहें '--- मूल प्रश्न पर सभा का मत यह हुआ कि वे न रहें तो मूल संशोधन में से उन शब्दों को निकाल दिया जाता है ऋौर संशोधित प्रस्ताव पर मत लिया जाता है। उस अवस्था में संशोधन का रूप यों रहेगा:-- 'और वह वैतनिक हो तथा उसे १०) रुपये मकान का किराया दिया जाय-ये शब्द निकाल दिए जायँ" तलश्चात 'इस संशोधित संशोधन में से जिन शब्दों को निकालने के लिए कहा गया है वे बने रहें इस प्रश्न पर मत लिया जाय। वेशक न रहें ऐसा निर्माय होने पर संशोधित संशोधन में से शब्दों को निकालकर मुख्य प्रश्न पर मत लिया जाय। उसका रूप इस ग्रवस्था में यो रहेगाः—''संस्था के लिए एक अधिक कर्मचारी हो और उसे ६०) रुपये वेतन दिया जाय"-इस पश्न पर श्रंतिम मत ले लिए जायँ।

जब मूल संशोधन के अन्तर्गत प्रश्न के अन्तर्भृत किन्हीं शब्दों को निकाल-कर, उनके स्थान पर जो ऋत्य शब्द जोड़ने के लिए कहे गए हों, उनके बारे में संशोधन पेश किया जा सकता है। तथापि जय संशोधन द्वारा निर्देष्ट शब्द निकाले जायँ, ऐसा निर्ण्य सभा करेगी ख्रौर संशोधन द्वारा निर्दिष्ट शब्द जोड़े जायँ, ऐसा प्रश्न उपस्थित किया जायगा, तभी उसमें परिवर्तन करने बाला संशोधन पेश किया जा सकता है। 'शब्दों को निकालकर उनके स्थान पर किन्हीं शब्दों को जोड़ा जाय' ऐसा संशोधन हो, श्रौर जोड़े जाने वाले शब्दों के बारे में उस पर संशोधन ग्राप तो 'शब्दों को निकाला जाय' एतद्विपयक भाग को प्रथक करके प्रथमतः उस पर मत लेना चाहिए। उसके पश्चात् उस भाग पर विचार किया जाय जिसमें उन शब्दों को निकालकर उनके स्थान पर अन्य शब्द डालने के लिए कहा गया हो । उस भाग पर त्याने वाले संशोधन पर विचार करके उसका निर्णय किया जाय । 'इस बिल पर स्रव विचार किया जाय ?' यह प्रश्न है। 'स्रव' यह वाक्य निकाल दिया जाय तथा 'छै महीने वाद' ये शब्द डाले जायँ ' यह संशोधन है। इस संशोधन पर '' संशोधनगत 'छ महीने वाद' शब्दों के स्थान पर 'एक महीने बाद ' बह बाक्य रखा जाय " यह संखोधन है। इस परिस्थिति

में ' संशोधन में से निकालने के लिए कहे गए शब्द बने रहें ' इस पहले प्रश्न पर मत लिया जाय । विरोधी मत त्राने पर 'छः महीने वाद' ये शब्द डाले जायँ—इस प्रश्न पर मत लिया जाय ग्रौर उसके ग्रस्वीकृत हो जाने पर 'यह बिल छः महीने वाद विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय' इस संशोधित प्रश्न पर मत लिया जाय । 'छः महीने वाद' यह वाक्य संशोधन में रहे—यह प्रश्न श्रमान्य हो जाय ग्रौर वाक्य न रखा जाय, यही मत हो तो संशोधन में 'एक महीने बाद' ये शब्द डाले जायँ—इस प्रश्न पर मत लिया जाय । यदि वह ग्रस्वीकृत हो जाय तो संशोधित संशोधन पर मत लिया जाय श्रर्थात् ''संशोधन में सुकाए गए शब्द 'एक महीने बाद' जोड़ा जाय—इस प्रश्न पर मत लिया जाय । उसके स्वीकृत हो जाने पर निम्न प्रकार से संशोधित मुख्य प्रश्न पर मत लिया जाय । उसके स्वीकृत हो जाने पर निम्न प्रकार से संशोधित मुख्य प्रश्न पर मत लिया जाय । उसके स्वीकृत हो जाने पर निम्न प्रकार से संशोधित मुख्य प्रश्न पर मत लिया जाय । जाय :—''यह बिल एक मास बाद विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय ।''

संशोधन पर संशोधन त्राने से त्रानेक बार गड़बड़ी हो जाती है। उससे बचने के लिए त्राध्यत्त को कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिएँ। पहला संशोधन जहाँ त्रावश्यक प्रतीत हो वहाँ विभक्त करके उस पर विचार किया जाय तथा मत लेने चाहिएँ। संशोधन पर संशोधन त्राने से पहला संशोधन तत्काल— स्रायातिक—प्रश्न त्राथवा प्रस्ताव (Substantive Proposition) बन जाता है। यह ध्यान में रखकर तत्सम्बन्धी सारे नियम उस पर लागू करे। संशोधन पर जिस प्रकार संशोधन पेश किया जाता है, उसी प्रकार उक्त संशोधन पर भी संशोधन पेश किया जा सकता है त्रीर इसी प्रकार से इस श्रृङ्खला को लम्बा खींचा जा सकता है। उस परिस्थित में पहले वाला संशोधन त्रायले संशोधन की दृष्टि में तत्काल स्रापातिक—संशोधन स्रथवा त्रापातिक प्रश्न बन जाता है। तथापि इच्छानुसार ढील देने से सभा की कार्यवाई में जटिलता पैदा होती है।

त्र्यनेक विधान-सभात्रों के नियमानुसार संशोधन पर संशोधन तो पेश किया जा सकता है, किन्तु उससे त्रागे नहीं बढ़ा जा सकता । संशोधन पर संशोधन, त्रध्यच्च की त्र्यनुमित द्वारा ही उपस्थित किये जाने का प्रतिवन्ध रहे तो त्रप्रमुख होगा । जहाँ इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं वहाँ संशोधन पर एक त्र्यवान्तर संशोधन उपस्थित करने की सुविधा दी जाय । जहाँ नोटिस का सवाल नहीं, वहाँ संशोधन पर संशोधन ग्रीर उस संशोधन पर ग्रवान्तर संशोधन उपस्थित करने के भागड़े में पड़ने की त्र्यन्त्वा, नवीन एवं स्वतन्त्र संशोधन पर करना उचित है । त्राध्य को जाहिए कि वह जहाँ ठीक जँचे वहाँ इस प्रकार

की अनुमति दे। आए हुए संशोधन या संशोधन पर संशोधन लिखित हो। श्रीपचारिक पुस्तक श्रथवा संशोधन को छोड़कर श्रन्य सब संशोधन लिखित रूप में होने चाहिएँ। संशोधन अथवा उस पर आने वाले संशोधन के स्वीकत होने पर प्रश्न का रूप क्या हो जायगा, यह लिखकर देखना ठीक रहता है। इस प्रकार सभा के सामने निश्चित रूप में क्या है, इसका पता चलता है श्रीर उस दृष्टि से अध्यत्त के लिए सभा की स्वीकृति को ध्यान में रखकर उचित मार्ग-दर्शन करना सम्भव है। अनेक संशोधन खाते हैं तथा उन पर खनेक खवान्तर संशोधन त्याते हैं। उन सबका ग्रर्थ समभकर उनका नियन्त्रण करना त्याव-श्यक है। किसी किसी संशोधन पर ऐसा भी संशोधन त्याता है जिसकी माँग यह होती है कि संशोधनगत सारे शब्दों को निकाल दिया जाय। वस्ततः यह नियमानुकूल नहीं है तथा उसे पेश किया जाता है स्रोर उस पर वाद-विवाद भी होता है। स्रानेक बार संशोधनों पर केवल हड़बड़ाहट के कारण ही चर्चा होती है। उनका निश्चित रूप क्या है, यह तभी विदित होता है, जब कि उनके स्वीकृत हो जाने पर मूल संशोधन का रूप क्या होगा, यह लिख लिया जाता है। लिखने से ही मत का योग्यकम निर्घारित किया जा सकता है। गड़बड़ी से बचने के लिए विकल्ययुक्त संशोधन नियम-विरुद्ध करार देना अनुचित नहीं। जैसे-''श्रीर उसका वेतन साठ राये या पवास रुपये हो"-यह संशोधन गलत है। संशोधन पेश करने वाला चाहे तो तीन संशोधन पेश कर सकता है। नियमानसार यदि यह सम्भव न हो तो वह अन्य लोगों की ओर से पेश करवा सकता है। परन्तु तीन या दो विकल्पों को मिलाकर एक संशोधन पेश न किया जाय। इस प्रकार का संशोधन विधान-सभा में भी ख्रयाह्य माना गया है।

किस अवस्था में तथा किस स्वरूप में संशोधन उचित साबित होता है, इसके सम्बन्ध में भी विधान सभाओं में नियम और रिवाज प्रचलित हैं। प्रत्येक अवस्था में किस प्रकार के संशोधन आ सकते हैं यह निश्चित किया हुआ रहता है। उसी प्रकार उन्हें पेश भी करना पड़ता है। इसी प्रकार किस अवस्था में किस प्रकार की चर्चा होती है यह भी निश्चित है। 'विल पर विचार किया जाय'— जब ऐसा प्रश्न हो तब बिल के साधारण तन्त पर चर्चा उपयुक्त होती है। जब धाराओं पर चर्चा हो तब केवल उनके विषयों पर ही विचार करना उपयुक्त है। 'बिल पर विचार किया जाय'— इस प्रश्न के समय व लोकमत जानने के लिए प्रचारित किया जाय' (Motion for Circulation) अथवा 'प्रवर समिति के पास विचारार्थ भेजा जाय'— (Reference to Select Committee) इत्यादि संशोधन उपयुक्त सिद्ध होते हैं। उसी

प्रकार 'प्रवर-समिति द्वारा संशोधित विल पर विचार किया जाय'—इस प्रश्न के प्रस्तुत होने पर पुनः उसे 'प्रवर-समिति के पास मेजा जाय' अथया 'पुनः प्रचारित (Ite-circulated) किया जाय'—ऐसे संशोधन पेश किये जा सकते हैं। तीसरी पढ़त के समय भी मूलगामी, अथवा विषय से सम्बन्ध रखने वाले आशय अथवा नीति वदलने वाले संशोधन अनुचित हैं। क्योंकि वे सव धाराओं के कम से होने वाली चर्चा के समय लाए जाने चाहिएँ। इसी प्रकार तीसरी पढ़त के समय विस्तारयुक्त चर्चा भी अनुपयोगी सिद्ध होती है। धाराओं की कम से चर्चा हो चुकती है और बिल के बारे में एक निर्णय भी ले लिया जाता है। उसमें प्रकीर्ण अर्थात् लिये गए निर्णय को कानूनी स्वरूप देने की दृष्टि से केवल आनुपंगिक अथवा शाब्दिक संशोधन ही सुमाए जा सकते हैं। इस परिस्थिति में जो बिल निर्मित होता है उसकी साधारण समालोचना उपयुक्त सिद्ध होती है। तीसरी पढ़त वाले प्रस्ताव पर प्रवर-समिति का संशोधन अप्रस्तुत सिद्ध होता है।

संस्था के नियमों के अनुसार कुछ विषय उसके अधिकार से बाहर के होते हैं। उन पर न तो प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते हैं, न ऋाए हुए प्रस्त वों मत-प्रह्णार्थ संशोधन उपस्थित किया जा सकता है । संयुक्त-राज्य-पद्धति में एक मध्यवती विधान-सभा रहती है तथा प्रत्येक घटक राज्य में अथवा भाग में स्वतंत्र विधान-सभा रहती है। दोनों का कार्य-क्षेत्र संविधान द्वारा निर्धारित किया हुन्रा रहता है। स्रतः कुछ विषय प्रत्येक की दृष्टि से स्रधिकार के बाहर रहते हैं। ऋधिकार-क्रेत्र से बाहर की वातें विल ऋथवा प्रस्ताव द्वारा विचारार्थ नहीं ली जा सकतीं । कोई संशोधन भी पेश करके उसे विचारार्थ सभा के सामने नहीं रखा जा सकता । संयुक्त (Federal) विषयों का विचार मध्यवतीं विधान-सभा में ही किया जाना चाहिए। स्थानीय स्वायत्त संस्थाय्रों की श्रेणी में य्यान वाले विषयों का विचार, उन्हीं संस्थाओं को करना चाहिए। केवल लोकमत प्रदर्शन करने के लिए किसी भी सार्वजनिक विषय पर विचार करना ऋौर बात है तथा उस बात को अपने अधिकार-चेत्र का विषय समभःकर उस पर विचार करना और बात है। अधिकार-क्रेत्र-वर्ती विषय संशोधन द्वारा उपस्थित किया जाय तो भी ठीक है। ग्राधिकार-चेत्र से बाहर का विषय हो तब प्रस्ताव ग्राथवा संशोधन द्वारा उसे उपस्थित नहीं किया जा सकता।

बजट पर होने वाली चर्चा के समय संशोधनों के बार में अध्यक्त को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। विधान-सभात्रों के नियम एवं संकेत निर्धा-रित किये हुए रहते हैं। स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं में नियमों एवं संकेतों के रहस्य को भली-भाँ ति जानकर काम किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने बजट तैयार किया है, उसे पास कराने तथा अमल में लाने का उत्तरदायिख भी उन्हीं पर रहता है। उनकी योजना-कार्य-क्रम, व्यय करने का समय एवं उसका क्रम, ब्राय की योजना एवं उसके ब्राने का क्रम इत्यादि सब बातें ध्यान में रखकर निश्चित की जाती हैं। उसमें मनमाना परिवर्तन करके व्यर्थ में ही उल्फान पैदा नहीं करनी चाहिए। जिन्हें बजट श्रमल में लाना है, कियान्वित करना है उन्हें निश्चित रूप से कुछ कहने का ऋधिकार पहले होना चाहिए। बजर पेश कर चुकने के बाद निर्धारित समय तक उस पर साधारण चर्चा हो. तत्रश्चात् खर्च के मदों का कमानुसार अथवा खातेवार विचार हो। इस समय बजट के अन्तर्गत जो मांगें हों उन पर क्रमानुसार एक-एक पर विचार किया जाय और आने वाले सशोधनों पर भी विचार किया जाना चाहिए। उस खाते पर त्राविश्वास प्रदर्शित करना हो, उसकी सारी नीति पसन्द न हो तो खाते की माँग पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना उचित है। 'अमुक माँग की रकम एक रुपया हो' (Be redused to Re 1/-)। इस प्रकार का संशोधन पेश करना चाहिए । माँग यदि अधिक हो, उसमें मितव्यय करवाने का उद्देश्य हो तो जितनी रकम मितव्यय करके बनाए रखनी हो वह रकम संशोधन में सूचत करानी चाहिए। 'श्रमक माँग इतने रुपयों की हो' (Be redused to)। किस उदेश्य से वह संशोधन पेश किया जा रहा है. वह कारण भी यि संशोधन के सामने लिख दिया जाय तो ठीक रहता है। जैसे, 'श्रमुक माँग में एक रुपया कम किया जाय' (मजदूरों के वेतन-विषयक योजना-सम्बन्धी शिकायत)। वजट में जो माँग हो, उसकी अपेत्वा अधिक रकम के लिए संशो-धन विधान-सभा में नहीं लाया जा सकता। इसका कारण यह है कि ज्यादा खर्च की माँग करने पर आय भी अधिक दिखानी पड़ती है, अथवा अन्यत्र मित्वय-यता करनी पड़ती है अर्थात् बजट की सारी योजना बिगड़ जाती है। अतः माँगें निश्चित करने का या माँगें न बढ़ाई जायें, यह कहने का ऋधिकार सरकार को है। श्रीर नियमानुसार माँग को बढाया भी नहीं जा सकता। उसी प्रकार विधान-सभा के नियमों के अनुसार सरकार की आय प्रतिशत करने की जो योजना बजट में रहती है, उसमें कर-वृद्धि करने का अथवा नवीन कर सभाने का संशोधन पेश नहीं किया जा सकता । उस जगह सरकार को आय-प्राप्ति के मद तथा करों के दर स्थिर करने का अधिकार है और उसमें वृद्धि न की जाय, ऐसा कहने का हक है; यही नियम भी है। यदि ऐसा न हो तो श्राय-विषयक निर्धारित योजना विश्रृङ्खल हो जाती है। कारोबार पूरा करने की जिम्मे- दारी बाकी रहती है। ग्रातः माँग बढ़ाई न जाय श्रीर ग्राय में नवीन विपयों की वृद्धि ग्रथवा कर-वृद्धि न की जाय, यह नियम उस स्थान पर सर्वथा उचित प्रतीत होता है। ग्रान्य संस्थात्रों के वजट के बारे में यह संकेत (प्रचलन) इसी रूप में बना रहे ऐसा कोई नहीं कहेगा। तथापि इस संकेत के भीतर के तथ्य को तारतम्य से स्वीकार कर लिया जाय तो चर्चा को उचित शिक्ता पाप्त होगी श्रीर संस्था के कार्य की ही प्रतिष्टा बढ़ेगी।

स्थानिक स्वायत्त संस्थात्र्यों के मौजूरा नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन न करते हुए भी यह किया जा सकता है। वहाँ वजट के विषयों को उचित रीति में लाने, एकत्र करने व पृथ करने का अधिकार अध्यक्त को है। इसके अति-रिक्त सभा चाह तो विशिष्ट पद्धति से चर्चा करने और संशोधन उपस्थित करने के बार में प्रस्ताव स्वीकृत करके चर्चा को अभीष्ट दिशा प्राप्त करा सकती है। उपर्यु क रीति से प्रथम भाँगों पर संशोधन माँगकर उनके परिणाम तथा निर्णयों को ध्यान में रखा जाय, फिर आय के विषयों के बारे में आवश्यक प्रतीत होने वाले संशोधनों पर विचार हो तथा उनका निर्णय किया जाय । इससे चर्चा में मुलभता रहती है श्रीर निर्णय भी शीघ होते हैं। श्रमुक माँग में श्रमुक रकम बढ़ाई जाय और अमुक में से कम की जाय आदि संशोधन उपयुक्त नहीं हैं। उससे गड़बड़ी मचती है और उस पर अनेक संशोधन आया करते हैं। माँगों पर ऋर्थात् व्यय पर पहले विचार किया जाना चाहिए। उसके सम्बन्ध में सभा का निर्णय हो जाने से सभा पर उतनी रकम प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व आ जाता है। उसके बारे में कल्पना भी स्पष्ट हो जाती है। इससे आमदनी के बारे में की जाने वाली चर्चा ऋधिक उत्तरदायित्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में ऋधिक समभ्रदारी श्रीर मुलह-समभीते से परिणामों पर पहुँचा जाता है। इस पद्धति से यदि सभा का कार्य किया जाय तो वजट नियमानुसार टीक समय पर स्वीकृत हो सकता है, चर्चा भी ठीक तरह से होती है ख्रीर संशोधन भी टीक ही पेश किये जाते हैं।

सभा के सामने प्रश्न के ख्राने पर तत्सम्बन्धी चर्चा को छ्रनेक रूप दिये जा सकते हैं। सभा स्थिगित करने, चर्चा को स्थिगित करने तथा वैकल्पिक संशोधन इत्यादि में से किसी को उपस्थित करके, प्रश्न पर होने वाले वाद-विवाद को उपेद्यित किया जा सकता है। उसी प्रकार सभा के सामने जो प्रश्न प्रस्तुत हैं उसके सम्बन्ध में विधायक, व्यापक एवं व्यवहार्य संशोधनों को लाकर, उस प्रश्न को सर्वसम्मति से स्वीकृत कराने का भी प्रयत्न किया जाता है। संशोधन पेश करने का हक प्रत्येक सभासद् को है। कुछ संस्थाओं का यह भी नियम होता

है कि एक सभासद सिर्फ एक ही संशोधन पेश करे स्त्रीर एक ही का स्त्रनुमोदन करे । जहाँ आए हुए संशोधनों पर एक ही समय में विचार किया जा सकता है, वहाँ उपर्युक्त नियम ठीक रहता है। पर जहाँ क्रमानुसार संशोधनों पर विचार किया जाता है वहाँ यह नियम ठीक नहीं रहता। नमक-कर पर सरकारी योजना में 'प्रति मन एक रुपया है;' इस पर 'प्रति मन रु० १) रहे,' या 'प्रति मन बारह त्याने रहे,' त्र्यथवा 'प्रति मन त्याठ त्याने रहे' इत्यादि सारे संशोधन एक ही व्यक्ति उपस्थित कर सकता है। पहले संशोधन के ग्रामान्य हो जाने पर वह दूसरा उपस्थित कर सकता है। इस प्रकार वह करता चला जायगा त्रीर यह त्रानुचित नहीं है।' यहाँ एक ही विषय पर एक ही सभासद् अनेक पर्याय-विकल्प ऋर्थात् पृथक्-पृथक् संशोधनों के द्वारा ऋपना मत प्रकट कर सकता है। इस प्रकार अधिक-से-अधिक सभासदों की सम्मतियाँ प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा सकता है। निश्चित मत का रहना ठीक है, किन्तु उसके साथ ही यह भी ध्यान में रखना उचित है कि सभा का कार्य मतों का समन्वय करना है। ग्रत: हर एक को विकल्प ग्रर्थात संशोधन प्रकट करने का ग्रिधकार रहना चाहिए । पर यदि इस विवाद में अवांछनीय प्रकरण उत्पन्न होता हो तो विकल्पयुक्त संशोधन को ऋनुपयुक्त करार देना ऋनुचित न होगा। प्रसंगानुसार एक सदस्य को एक से ऋधिक संशोधन उपस्थित करना बुरा नहीं है; पर श्चपवाद नियम तथा परम्परा का स्थान न ले लें, यह ध्यान में रहे। सभा के सामने प्रश्न ग्राने के काल से उस पर मत लेने के पूर्व तक संशोधन पेश किये जा सकते हैं। प्रश्न पर मत लेना ऋारम्भ होने पर संशोधन उपस्थित करने का अधिकार समाप्त हो जाता है।

भाषण समाप्त हो गए हो अथवा चर्चा को वन्द करना सभा ने स्वीकृत किया हो तो उसके पश्चात् प्रश्न पर मत लिया जाय। चर्चा समाप्त होने के पश्चात् प्रस्तावक उत्तर देता है। अध्यक्त को उचित प्रतीत हो तो वह विचार प्रकट करता है। जहाँ वह केवल नियन्त्रक के रूप में ही काम करता है वहाँ उसका विवादास्पद विषय पर न बोलना ही उचित है। अध्यक्त भाषण समाप्त होते ही प्रश्न पर मत ले। गड़बड़ी से बचने के लिए जिस प्रश्न पर मत लिया जाने वाला हो उसे वह पढ़कर सुनाये। प्रश्न पर मत लेते समय उसे कम निर्धारित कर देना उचित है। जिस एक प्रश्न के उपर अथवा एक ही भाग पर अपनेक संशोधन पेश किये गए हों, तो जो संशोधन संलग्न कराने के लिए पेश किया गया हो अथवा चर्चा के मुकाव को दृष्ट में रखते हुए जिस पर बहुमत मिलने की अधिक सम्भावना प्रतीत हो, उस पर पहले मत लिये जाये। उसके स्वीकृत हो

जाने पर ग्रन्य अनेक संशोधनों पर मत लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सभा का समय बचता है। यदि एक संशोधन में शब्दों को निकालने के लिए कहा गया हो ऋौर दूसरे में शब्दों को निकालकर उनके स्थान पर नये शब्द डालने के लिए कहा गया हो, तो इनमें से दूसरे पर पहले मत लेने चाहिएँ। कर्ज की अदायगी कब की जाय और कर में बढती कितनी की जाय, या इसी प्रकार के प्रश्नों पर अनेक संशोधन हों, तो अधिक समय लगाने वाले और कम दर रखने वाले संशोधन पर पहले मत लिये जायँ। कारण, इसका स्वीकृत होना ऋषिक सम्भव है। 'कर्ज़ की ऋदायगी दस वर्गों में की जाय' इस प्रस्ताव पर 'बीस वर्षों में की जाय' 'पन्द्रह वर्षों में की जाय' 'बारह वर्षों में की जाय' इत्यादि संशोधन ऋाए हों तो 'बीस वर्षों में की जाय' इस संशोधन पर मत लेने चाहिएँ। उसके स्वीकृत हो जाने पर वाकी सारे संशोधन रद हो जाते हैं। उसके ऋरवीकत पर '१५ वर्षों में की जाय' वाले संशोधन पर और इसके भी अप्रचीकृत हो जाने के बाद '१२ वर्षों में की जाय' वाले संशोधन पर मत लिये जायँ। कर-बृद्धि के प्रश्न पर दर कम करने के विषय में अनेक संशोधन आए हों तो जिसकी दर सबसे कम हो उस पर पहले मत लिये जायँ। उसके अस्वीकत होने पर शेष सारे संशोधन रह जाते हैं। लेकिन उससे ज्यादा दर वाले संशो-धन पर मत लिये जायँ। विवाद स्थिगित, सभा स्थिगित करने ब्रादि बारे में जहाँ अनेक संशोधन हों और भिन्न-भिन्न कालों का निर्देश हो, वहाँ अधिक काल-दर्शक संशोधन पर पहले मत लिये जायँ। उसके स्वीकृत हो जाने पर बाकी सब पीछे रह जाते हैं। उसके सब स्वीकत हो जाने पर काल-दर्शक संशो-धन पर मत लिया जाय श्रीर उसके भी श्रस्त्रीकत हो जाने पर उससे कम काल-दर्शक संशोधन पर मत लेना चाहिए।

स्वीकृत संशोधन का मूल प्रश्न पर प्रभाव पड़ता है, य्रत: संशोधन द्वारा संशोधन प्रस्ताव पर मत लेने चाहिएँ । उस पर मत लेने से पहले स्वीकृत संशोधन के अनुसार प्रस्ताव में परिवर्तन करके, उसको उस रूप में पढ़कर सुनाया जाय ऐसा करने से मत देने में य्रासानी होती है। किस पर मत देना है यह साफ हो जाता है। केवल संशोधन के स्वीकृत हो जाने से सभा का निर्णय हो गया—ऐसा नहीं समभ्तना चाहिए। संशोधन से सारा प्रस्ताव ही बदल गया हो तो भी मतैक्य हो जाने पर पुन: उस संशोधन को मृल प्रस्ताव (Substantive Proposition) मानकर, उस पर मत लेना चाहिए। उस पर जो मत हो उसी को सभा का वैधानिक निर्णय मानना उन्वित है। मान लीजिए कि विवाद को स्थित करने के प्रस्ताव पर कई वार समय निर्देश-सम्बन्धी

संशोधन आए और एक पर विचार करना स्वीकार कर लिया गया तो भी उसे पुनः मृल प्रस्ताव के रूप में मत ग्रहण के लिए उपस्थित करना चाहिए। उसके अस्वीकृत हो जाने पर अन्तिम रूप से यह निर्णय मान लेना चाहिए कि सभा को विवाद स्थिगित करना स्वीकृत नहीं है। विचारणीय संशोधन को असली प्रस्ताव में समाविष्ट किया जाय, मृल प्रस्ताव मानकर पुनः उस पर मत-विभाजन हो और पूरी तरह विचार हो ले, तब सभा अपना मत स्थिर करने का अवसर प्राप्त करती है। बहुत बार दाँव-पेच की दृष्टि से संशोधन मान्य कर लिया जाता है और वह जब असली प्रस्ताव में समाविष्ट होकर आता है, तब वह अमान्य हो जाता है अथवा मृल-प्रस्ताव बनकर आने के बाद उसे अमान्य कर दिया जाता है। उस परिस्थिति में सारी चर्चा व्यर्थ हो जाती है। फिर भी चूँ कि वह विचार करने के परचात् लिया गया सभा का निर्णय होता है अतः उसे सही रूप में मानना ही चाहिए।

प्रश्न पर मत लेते समय अध्यक्त को इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि सभा का यथार्थ मत ही प्रकट हो । उसी दृष्टि से उसे मत ग्रहण का कम निर्धारित करना उचित है। केवल इसलिए कि अनेक बार मत लेने पड़ेंग चनाव करके ऐसा क्रम न रखे जिससे सभासदों के मन में सन्देह पैदा हो जाय। प्रश्न के अन्तर्गत प्रतिपाद्य वस्तु के अथवा भागों के कम को ध्यान में रखकर ही उस पर त्याने वाले संशोधनों पर मत लेना चाहिए। इसमें कभी तो काल-कम से उन पर मत लिया जाय तो कभी एक के विरुद्ध दूसरे पर मत-ग्रहण हो। पर किस वात पर मत लिया जा रहा है, स्त्रीर उसका मूल प्रश्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सभा के सामने अध्यक्त को साफ कर देना चाहिए। यह ठीक है कि सभासदों को सदा चौकन्ना रहना चाहिए तथापि अध्यक्त का कर्तव्य है कि उचित मार्ग-दर्शन करे। सभा के नियमों का और सभा के संचालन का ज्ञान समासदों को भी होना चाहिए। किन संशोधनों का समर्थन तथा किसका निपेध करना चाहिए यह उस सम्मति के ऋाधार पर निर्धारित करे जो उसकी मूल प्रश्न के सम्बन्ध में है। सभा की कार्रवाई ऋौर सभा-तंत्र का ज्ञान वाद-विवाद में सफलता का एक बड़ा साधन है। यदि बहु संख्यकों को सभा के तंत्र का यथार्थ ज्ञान न रहे तो ग्राल्प मत वाले सभा को जीत लेते हैं; उनकी राय के अनुसार ही निर्णय हो जाता है। अनेक बार योग्य दाँव-पेंचों का आसरा लेकर अल्प मत वाले ऋषिक मात्रा में होने वाले ऋनर्थ को टाल सकते हैं; बहु मत के सामर्थ को सीमित कर सकते हैं। सभा के नियमों के कारण ग्राल्प संख्यक बहु-संख्यकां से वरावरी का मोर्चा ले सकते हैं: समय को लंबा खींच सकते हैं, बिच्न चौर उलफनें पैदा कर सकते हैं श्रीर इस सामर्थ्य के वल पर सुलह समफौते का निर्ण्य करवा सकते हैं। प्रजातंत्र का अर्थ यह है कि जो भी निर्ण्य हो वह विचार-विनिमय, श्रादान-प्रदान एवं समन्वय द्वारा हो। यदि निर्ण्य केवल इसी लिए हो कि उसे वहुमत प्राप्त है तो वह तानाशाही हो जायगी। एक के स्थान पर अनेकों की संगठित तथा दलवन्दी युक्त तानाशाही होगी और इसी कारण वह अधिक भयंकर हो जायगी। श्रल्प मत वालों को भी सभा का अर्थ विचार-विनिमय ही लेना चाहिए और इसी दृष्टि से व्यवहार करना ठीक है। वे अधिक आप्रहशील हों वे यह भी जिद न करें कि खायँगे तो घी से ही, नहीं तो उपवास करेंगे। सभा में जहाँ निर्ण्य प्राप्त करके काम करना है वहाँ सुलह-समफौते को प्रधानता तो मिलती ही है। सभा की सफलता भी उसी पर अप्रवलंबित रहती है।

उपयुक्त दृष्टि से सभासदों को मत देना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो ऐसे परिणाम होते हैं जिनसे भारी अन्याय और अनर्थ हो सकता है। मौका देख-कर, विरोध को भुला देना पड़ता है तथा अपन्य पद्म वालों से मत-दान के कार्य में सहयोग करना पड़ता है। यथार्थ मत प्रदर्शन के लिए यदि सहयोग न किया जाय तथा उचित कम से प्रश्न को सभा के सामने उपस्थित करके उस पर मत न लिया जाय तो कैसी अपनेपिन्नत परिस्थिति निर्माण हो जाती है, इसका एक सुन्दर उदाहरण रोमन सीनेट में एक वार घटित हुआ था। एक रोमन-अधिकारी डॉक्टर ब्रात्म-हत्या करके मरा या उसे उसके उस नौकर ने, जो गुलाम नहीं था, मार डाला । नौकर ने मारा तो वह डॉक्टर के कहने पर या खून करने के इरादे से मारा ? ऐसे प्रश्न सीनेट के सामने ब्राए । क ने प्रस्ताव पेश किया कि जो खतंत्र हो गए हैं (ग्रर्थात् गुलामी से जिन्हें मुक्त कर दिया गया है) उन्हें किसी प्रकार की सजा न दी जाय। दूसरे ने प्रस्ताय रखा कि उन्हें देश-निकाला दिया जाय । तीसरे ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें मीत की सजा दी जाय । इन तीन मतों के तीन स्वतंत्र समूह बन गए । ऋब सवाल यह पैदा हन्या कि ये तीनों त्रालग-त्रालग मत दें या इनमें से दो समृहों को तीसरे के विरुद्ध एक समृह बनाने का ऋधिकार दिया जाय । तय हुआ कि अलग-अलग ही मत दें। ऐसा करते समय जब यह मालूम पड़ा कि सजा को रद करवाने वाला समृह विजयी हो जायगा ख्रीर खूनी व्यक्ति छुट जायगा, तब मीत की सजा दिलाने वाला समृह देश-निकाला दिलवाने वाले समृह में जाकर बैठ गया। उसने ऋपने अस्तित्व को तिलांजिल देकर खूनी व्यक्ति के वेदाग छूट जाने की आपित्त टाल दी। श्राप्रहवश यदि तीसरा समृह स्वतन्त्र ही रहता श्रीर श्रपना श्रलग मत देता तो खूनी व्यक्ति यों ही छूट जाता। इसके साथ-ही-साथ सभा के सामने प्रश्न को उपस्थित करने की रीति भी अनुपयोगी थी। एक समय में एक से अधिक प्रश्न मत-प्रहणार्थ सभा के सामने नहीं रहने चाहिएँ। एक समय में मत-प्रहण के लिए एक ही प्रश्न होना चाहिए और उस पर सभा का मत लिया जाय। प्रत्येक प्रश्न का, उसके मान्य अथवा अमान्य होने पर निर्ण्य किया जाय तभी बहुमत स्पष्ट होता है। बहुमत प्राप्त करने के लिए तथा बहुमत के स्पष्ट होने के लिए अनेक विरोधी समृहों का एक साथ आना आवश्यक है। संशोधन ही एक मार्ग है जो अनेक समृहों में समन्वय कराकर उन्हें एकत्र करता है; और संशोधन का उद्देश्य भी यही है कि वह विरोधी तथा तटस्थ लोगों के मृल प्रश्नों में परिवर्तन करके उनकी उनकी और ले जाय। सभा का निर्ण्य बहुमत का निर्ण्य होना चाहिए और यह तभी सम्भव है जब एक समय में केवल एक ही प्रश्न पर मत लिये जायँ।

मत-प्रहराः--जिस प्रश्न पर मत लेने हीं ग्रध्यन्न उसे पढकर सुनाय. श्रीर लोगों से हाथ ऊपर करने के लिए कहे। फिर विरोध करने वालों से भी हाथ उठवाने चाहिएँ। इस प्रकार ऋनुमान हो जाता है। बहुमत यदि पत्त् में हो तो प्रस्ताव पास ऋौर विरोध में हो तो ऋस्वीकृत होने की घोषणा ऋध्यन्त कर दे । विधान-सभा में ऋध्यन्त प्रश्न के पन्त में रहने वालों से 'हाँ' (Ayes) कहने के लिए कहता है तथा विरुद्ध रहने वालों से 'नहीं' (Noes) कहने के लिए। श्रीर श्रावाजों का श्रनुमान करके 'हाँ के पद्म में निर्णय' (Ayes have it) अथवा 'नहीं के पत्त में निर्ण्य' (Noes have it) यों घोषित करता है। जिस समय ऋध्यत्त 'हाँ ' के पत्त में निर्ण्य की घोषणा करे, उस समय जिन्हें वह स्वीकृत नहीं होता उन्हें 'नहीं' कहकर चिल्लाना चाहिए। कोई न चिल्लाए तो पुनः 'हाँ के पद्म में निर्ण्य' कहकर वह अन्तिम निर्ण्य है, ऐसा घोषित करता है। चिल्लाने पर पुनः 'हाँ के पत्त में निर्णय'—ऐसा कहता है। फिर यदि 'नहीं के पत्त में निर्ण्य' कहकर उसे नामंजूर करने वाले चिल्जायें तो वह 'विभाजन' की घोषणा (Division) करता है। उसी क्रम से पहले यदि वह 'नहीं के पत्त में निर्ण्य' ऐसा घोषित करे, तो उसे नामंजुर करने वालों को 'हाँ के पत्त में निर्ण्य' कहकर चिल्लाना चाहिए। न चिल्लायँ तो पुनः अरथचा 'नहीं के पन्न में निर्ण्य' कहेगा और निर्ण्य पक्का कर देगा। चिल्लाने पर फिर 'नहीं के पत्त में निर्माय' ऐसा कहेगा और फिर उसे नामंजूर करने यालों को (मत-विभाजन) कहकर माँग करनी चाहिए। यह माँग तभी करनी चाहिए जब निर्राय बोवित हो । किन्हीं जगहों पर यह माँग एक समासद भी

कर सकता है। किन्हीं जगहों पर माँग करने वालों की एक खास संख्या आव रयक होती है। नियम के अभाव में विभाजन की माँग स्वीकृत करनी चाहिए, जब कम-से-कम तीन सभासदों ने इसकी माँग की हो। 'विभाजन' का अर्थ यह होता है कि अध्यक्त ने जो निर्ण्य दिया है वह मंजूर नहीं है तथा उसके विरुद्ध आम सभा से राय माँगी गई है। 'विभाजन' का अर्थ यह है कि प्रत्येक सभासद् का मत अधिक सावधानी से लिया जाय फिर उसका निर्ण्य घोषित किया जाय। अध्यक्त, लोगों की आवाज़ तथा हाथों की गणना के आधार पर जो निर्ण्य देता है, कभी-कभी उसके गलत सावित होने की सम्भावना रहती है, विभाजन से यह सम्भावना दूर हो जाती है।

किन्हीं संस्थाओं के नियमों के अनुसार अध्यव गुप्त मतदान पद्धति (Ballot) द्वारा सभासदों का मत जान सकता है। इसके अतिरिक्त गुप्त मत-दान के लिए सभा में प्रस्ताव भी रखा जा सकता है, वह यदि स्वीकृत हो जाय तो फिर मत-प्रहण उसी प्रकार होना चाहिए। गुप्त मत-दान-पद्धति में प्रत्येक सभासद् को मत-पत्रिका दी जाती है। उस मत-पत्रिका में दो कालम होते है, एक 'पन्न में' ख्रोर दूसरा 'विरोध में'। यदि सभासद प्रश्न के पन्न में हो तो 'पत्त में के कालम के बीच, विरोध में हो तो 'विरोध में' के कालम के बीच 🗙 इस प्रकार का चिह्न कर देता है तथा मत-पत्रिका को सीलवन्द पेटी में डाल देता है। उसके बाद अध्यक्त अथवा अन्य अधिकत व्यक्ति उन्हें गिनता है। तथा उसके अनुसार अध्यक्त निर्णय घोषित करता है। इस रीति से मत-गराना करने पर निर्शय को नामंजूर करने का द्याथवा मत-गराना को बृटि-पूर्ण कहने की गुञ्जाइश नहीं रहती । वहाँ मत-विभाजन का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। प्रत्येक सभासद् का मत अत्यन्त सावधानी से गिना जाता है। इस पद्धति में त्राग्रह, धौंस, डर या जवरदस्ती के वशीभृत होकर मत न देकर श्रपनी इच्छा के श्रानुसार मत दिया जा सकता है श्रीर वह किस श्रीर दिया, ्रैयह भी विदित नहीं होता। प्रकट रूप से हाथ उठाकर मत देने से. किसने किस त्योर मत दिया, यह मालूम पड़ जाता है। सार्वजनिक प्रश्न पर प्रकट रूप से ही मत देना ठीक है। सभासदों की कर्तव्य-बुद्धि, नीति एवं धेर्य का लोगों के सामने प्रकट होना श्रावश्यक है। जिन संस्थात्रों का सभासदत्व चुनाव द्वारा प्राप्त होता है, जो प्रातिनिधिक स्वरूप की संस्थाएँ हैं, वहाँ होने वाले निर्ण्य सार्वजिनक महत्त्व के होते हैं श्रौर उन्हें इस रूप में लाने में किस सभासद् तथा किस प्रतिनिधि का कैसा व्यवहार रहा, इस वात का पता चलना आवश्यक है। श्रवः उन स्थानों का मल दान प्रकट रूप में होना उपयुक्त है ख़ीर इसी दृष्टि से विधान-सभाश्रों में मत गणना की स्चियाँ (Voting lists) प्रकाशित की जाती हैं। श्रध्यन्न के चुनाव के समय श्रथवा श्रधिकारी के चुनाव के समय सामान्यतया गुप्त मत-दान-पद्धित का श्राश्रय लिया जाता है। किसी भी सार्व-जनिक प्रश्न पर होने वाला मत-दान प्रकट रूप में होना उचित है। किस सभा-सद्ने उपस्थित प्रश्न पर किस श्रोर मत दिया, यह श्रन्य सभासदों को तथा जनता को विदित होना श्रावश्यक है।

जहाँ मत-दान प्रकट रूप से किया जाता है, श्रीर जहाँ माँग करने पर अध्यक्त मत लेने अथवा मत-विभाजन की आजा देता है, वहाँ उसके होने पर ही सभा का निर्ण्य मान्य होता है। जहाँ सभासदों की संख्या सीमित है वहाँ श्रम्यच प्रत्येक सभासद से उसका मत पूछता है, श्रीर उसे लिख लेता है; इस प्रकार निर्णय घोषित करता है। स्थानिक स्वायत्त संस्था यों में इसी पद्धति का त्र्याश्रय लिया जाता है। ग्रध्यन्न पूछता जाता है ग्रीर ग्रधिकृत व्यक्ति समासद के नाम के त्यागे कागज़ पर उसका मत लिखता जाता है। इस रीति से कौन पत्त में है, कौन विरुद्ध है ब्रीर कौन तटस्थ है इसका ब्योरेवार ज्ञान हो जाता है। जहाँ सभासदों की संख्या ऋधिक है, वहाँ प्रत्येक सभासद् से पूछकर मत लिखना ग्रासम्भव है। इस परिस्थिति में सभा-भवन में पत्त ग्रीर विपत्त के सभासदों को पृथक्-पृथक् बैठने के लिए कहा जाता है। तटस्थ सभासदों की संख्या कम हो तो वे अपने स्थान पर ही बैटे रहते हैं और मत-गणना के समय कह देते हैं कि हम तटस्थ हैं। यदि संख्या ग्राधिक हो तो उनके लिए एक ग्रीर जगह बनानी पड़ती है। उसके पश्चात प्रत्येक भाग के सभासदों को लिया जाता है। गएक लोग अपने आँकड़े अध्यक्त को दे देते हैं। अध्यक्त को उन आँकड़ों के बारे में विश्वास हो जाय तो वह उनके अनुसार निर्णय घोषित करता है तथा श्रंतिम निर्णय माना जाता है। गराक या तो सभासदों में से लिए जाते हैं या संख्या के ऋधिकारी वर्गों में से नियुक्त कर लिए जाते हैं। सभासदों में से नियक्ति की गई हो तो प्रत्येक पत्त में से एक-एक को लेकर उनकी दो जोड़ियाँ बनाई जाती हैं तथा प्रत्येक जोड़ी को एक-एक भाग गणना के लिए दे दिया जाता है। मत गिनने वालों को (Kellers) कहा जाता है। विधान-सभाश्रों में मत-दान के कत्त् (Voting Loffies) रहते हैं। अध्यत्त् जब विभाजन की त्राज्ञा देता है, तब सभा भवन से बाहर रहने वाले सदस्यों की सूचना के लिए घंटी वजाई जाती है। सामान्यतया दो मिनटों तक यह घंटी वजती रहती है। इसके समाप्त होते ही ग्राध्यन उस प्रश्न को फिर से पढ़कर सुना देता है जिस पर मत लिया जाता है। फिर मत लेता है, छीर ग्रापना श्रेनुमान बताता है।

जैसा कि हम ऊपर कह ब्राए हैं यदि सभासद् 'नामंजूर' कहकर चिल्लाय तो समासदों को मत-दान के कत्तों में जाने के लिए कहा जाता है। इन कत्तों को नाम दिया जाता है 'पन्त-कत्त' (Ayes Loffy) तथा 'विरोध-कन्न' (Noes Loffy)। सभासद् मत-दान के कन्न में जाते हैं ब्रोर वहाँ मत-गएकों के समन्न वहाँ के नियमानुसार हस्तान्तर करके, या नाम ब्रौर नम्बर वताकर, सूची में नाम दर्ज कराकर मत-दान करते हैं। इस प्रकार मत-दान होने के पश्चात् गएक मतों को जोड़कर अपनी-अपनी फहरिस्त अध्यन्न को दे देते हैं। अध्यन्न उसकी विश्वसनीयता के विषय में पूर्ण समाधान हो जाने पर, उसके अनुसार निर्णय घोषित करता है। बंटी बजना खत्म हो जाने पर अध्यन्न जब फिर से मतों का ब्यानुमानिक निर्णय देता है, उस समय चिल्लाकर सभासदों ने नामंजूरी प्रदर्शित नहीं की तो उसी निर्णय को एक वार फिर घोषित किया जाता है, तथा वह मान्य हो जाता है। उसके पश्चात् फिर विभाजन की ब्रावश्यकता ही नहीं रह जाती।

एक या दो विषय सभा के सामने हों तो उस समय 'मत' या 'विभाजन' की माँग करना आपत्ति जनक नहीं रहता। पर उस अवस्था में, जब कि अनेक विषय, सैंकड़ों धाराओं वाले विल और उन पर हजारों संशोधन पेश हों, प्रत्येक प्रश्न पर विभाजन होने लग जाय और हर दक्षा मत की माँग होने लगे तो सुसीवत हो जायगी। जहाँ आनुमानिक अथवा प्राथमिक निर्ण्य के समय एक और प्रचंड बहुमत हो और दूसरी ओर मुट्टी भर लोग केवल दिक करने के लिए या देर लगाने के लिए विभाजन की माँग कर रहे हों, तो अध्यम् इस सबको सीमित कर सकता है। उसे चाहिए कि वह तत्काल विरोध में रहने वाले सभासदों को अपने स्थान पर खड़े रहने के लिए कहे और उनको वह स्वयं गिन ले तथा आखीर का निर्ण्य घोषित करे। विधान-सभाओं में सब कहीं यही पद्धति स्वीकार की जाती है। जहाँ किसी विशेष पद्धति से मत-अहण का नियम हो वहाँ उसी नियम से मत-अहण करना चाहिए।

अध्यत् ने प्रथमिक अथवा अनुमानिक निर्णय दिया हो और किथी ने उसे नामंजूर न किया हो, उस अवस्था में सचाई को जानने के लिए यदि अध्यत्त् को लगे कि उस पर फिर मत लिया जाय, तो वह वैसा कर सकता है। समा-सदों को ऐसा लगता है कि गिनने में गलती रह गई है उसको सुधारने के लिए वे मत-प्रहण की माँग तो नहीं करते पर पुनर्गणना (Recounting) की मांग करते हैं। अध्यत्त को उनकी माँग पूरी करनी चाहिए और स्वयं मतों की गणना करके निर्मय घोषित करे। ऐसा करने से मत अथवा विभाजन द्वारा होने वाले समय का दुरुपयोग नहीं होता।

केवल योग्य ग्रौर ग्राधिकारी सभासदों को ही मत देने का ऋधिकार है। किसी सभासद् की पात्रता चंदा न देने के कारण, सजा हो जाने, दिवालिया हो जाने, पहले की अनुपस्थिति के कारण, कर्जदार होने अथवा अन्य किन्हीं कारणों से नष्ट हो गई हो ऋौर वह दोष ऋथवा ऋपात्रता सभा के समय मौजूद हो, तो उसे मत देने का ऋषिकार नहीं। किन्हीं संस्थाऋों के नियमानुसार चर्चा में तो भाग लिया जा सकता है: पर जब तक एक विशेष काल तक उसकी सदस्यता स्वीकृत न हो जाय तब तक उसे मत देने का ऋधिकार प्राप्त नहीं होता। इस परिस्थिति में वे सभासद् मत नहीं दे सकते । मतदान के अधिकार के बारे में उठाए जाने वाले ब्राह्मेप, सभा का निर्मुय घोषित होने से पूर्व ही उठाने चाहिएँ। वास्तव में ये त्रान्तिप तभी उठाए जायँ जब प्रश्न पर मत लिये जाने वाले हों। त्राचेपों पर अध्यक्ष जो निर्णय दे तो आक्रेपकर्ता सभासद उसी के श्रनुसार व्यवहार करें। ऐसे सदस्य ने श्राक्तेप उठाए जाने से पूर्व यदि मत दिया हो: ग्रार ग्रध्यक्त ने उसके इस कार्य को ग्रानधिकृत साधित किया हो, तो उसके मत को घटाकर निर्ण्य घोषित किया जाता है। निर्ण्य हो चुकने के पश्चात् त्र्याच्रेप नहीं उठाया जा सकता । सभा के होने तक वह निर्ण्य मान्य समभा जाता है।

मत ग्रह्ण के समय श्रथवा विभाजन के समय श्रनेक समासद् तटस्थ रहते हैं श्रथवा गलती से उनके मत गिनने से रह जाते हैं; ऐसे समासदों को श्रध्यन्न के निर्णय घोषित करने से पूर्व, श्रपना मत दर्ज करवाने के लिए कहने का श्रिषकार है। निर्णय के घोषित हो जाने पर यह श्रिषकार व्यर्थ हो जाता है। गलती से दूसरे पन्न में समासद् मत दे वैठा हो श्रीर उसे गिन लिया गया हो तो, उसे बदलने का समासद् को श्रिषकार नहीं है। समासद् यह कर सकते हैं कि श्रानुमानिक निर्णय के समय उन्होंने जिस पन्न में मत दिया हो उससे विरुद्ध पन्न में वे विभाजन के समय मत दें। परन्तु विभाजन के बाद मत-गण्ना हो जुकी हो तो फिर मत बदला नहीं जा सकता। प्रस्ताव श्रथवा संशोधन उपस्थित करके भी उसके विरुद्ध सभासद् मत दे सकता है। हाँ, उसे यह सब प्राथमिक निर्णय के समय ही करना चाहिए। पहले एक श्रोर श्रीर पीछे दूसरी श्रोर मत देने से नियमों का भंग न भी हो, तो भी उससे सभासद् की प्रतिष्ठा में कमी श्रा जाती है, यह स्पष्ट है। संशोधन पर तटस्थ रहकर उसी को मूल प्रस्ताव के रूप में उपस्थित करके उस पर मत लिया-दिया जा सकता है। विभाजन के लिए एक श्रावाज देकर प्रत्यन्न विभाजन के समय

दिया अथवा समाचार-पत्र में उसके विज्ञापन किये, अपने पेशे के मुताबिक माल लिया अथवा कमेटी का या संस्था का वकालतनामा लिया तो इतने से सभा की सदस्यता पर किसी प्रकार का दोष नहीं आता, इस प्रकार के नियम सर्वत्र हैं। तथापि उक्त विषयों से सम्बद्ध प्रश्न यदि सभा के सामने आयँ तो ऐसे सभा-सदीं का मत न देना ही उचित है। बम्बई-कारपोरेशन के नियमानुसार वह चर्चा में भाग नहीं ले सकता, मत नहीं दे सकता: इतना ही क्यों, उसे तत्सम्बन्धी काग-जात को देखने अथवा तत्सम्बन्धी प्रश्न पूछने तक का अधिकार भी नहीं है। जब निजी सम्बन्ध इतने व्यापक, वैयक्तिक अथवा सतत न हों, जिससे उसके सभा-सदत्व पर कोई आँच आती हो, तब, जिस समय भी निकट एवं वैयक्तिक सम्बन्ध प्रश्न से ताल्लुक रखता हो, श्रीर प्रश्न भी किसी सार्वजनिक नीति को निर्धारित करने वाला हो तो उस समय सभासद् के लिए यही ठीक है कि वह चर्चा में भाग न ले और मत न दे। जहाँ नियम हो वहाँ एतद्विषयक आदोप मत-दान होने से पूर्व उठाने चाहिएँ । अध्यक्ष जैसा निर्ण्य दे आन्रेप-कर्ता सभासद् वैसा ही त्र्याचरण करे। निकट एवं वैयक्तिक सम्बन्धों के मानी त्र्यार्थिक सम्बन्ध ही होते हैं। व्यक्ति के विचारों का स्वाभिमान का सार्वजनिक कृत्यों का अध्यवा निजी व्यवहार का सम्बन्ध, प्रश्न से आबद्ध होने-मात्र से मत देने का अथवा चर्चा में भाग लेने का ऋधिकार नहीं होता। सभासदत्व रद करने सम्बन्धी चर्चा में वह भाग ले सकता है और यदि नियम के विरुद्ध न हो, तो मत भी दे सकता है। पर जहाँ पहले ही सभासदत्व स्थगित (Suspended) हो वहाँ सभासदत्व के अभाव में मत देना संभव नहीं।

सभा में मत-प्रहण के समय जो उपस्थित रहेंगे उन्हीं को मत देने का अधिकार रहेगा। किसी के द्वारा यह काम नहीं कराया जा सकता। सभा का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति विचार-विनिमय में भाग लेता है, निर्ण्य पर पहुँचता है तथा उसके अनुसार अपनी राय जाहिर करता है। विचार तथा मन प्रत्येक का अपने-आप करना होता है। मत, मनन द्वारा हुए विचार के परिपक्व फल को कहते हैं। अतः सभासद् स्वयं उपस्थित रहकर अपना मत दे। अनुपस्थित सभासद् को अधिकार-पत्र द्वारा (By Proxy) मत देने का अधिकार देना चर्चा की तात्विक भूमिका से असंगत है। यही आच्चेप एक सभासद् के एक से अधिक मत देने के बारे में भी उटता है। एक सभासद् का मत उतना हो महत्त्वपूर्ण माना जाना चाहिए जितना कि किसी अन्य सभासद् का। प्रत्येक सभासद् को एक ही मत देने का अधिकार हो। निर्वाचित प्रतिनिधि मतों के महत्त्व की हिंद से समान ही होने चाहिएँ। चाहि

वह प्रचंड बहुमत से निर्वाचित हुन्ना हो, चाहे निर्विरोध न्नाथवा 'मात्रा के विप-र्थय' से निर्वाचित हुन्ना हो, प्रत्येक के मत का महत्त्व समान ही समभना चाहिए । सार्वजनिक, वैधानिक एवं श्रिधकांश स्वतः सिद्ध सभाश्रों में इस प्रकार माना जाता है। पर व्यापारी कम्पनियों, ऋोद्योगिक कम्पनियों, बीमा कम्पनियों श्रादि की सभात्रों में. हालाँ कि सभा-संचालल के प्रश्न पर उपस्थित सभासदों का मत पहले लिया जाता है ऋौर उस मत-प्रहण के समय प्रत्येक सभासद का एक ही मत समभ्ता जाता है तो भी, मत की माँग करने पर श्रीर उस समय मत लेते समय जिस सभासद् के कम्पनी में जितने हिस्से होते हैं, उतने उसके मत गिने जाते हैं। उसी प्रकार अनुपरिथत सदस्यों के मत अधिकार-पत्र के द्वारा दर्ज किये जाते हैं। अत: इन सभायों में अधिकार-पत्रों की प्राप्ति सही नियमानुसार तथा उनसे संबद्ध विपयों को ही विशेष महत्त्व दिया जाता है। अनेक मजदूर-संस्थात्रों की सभात्रों में चुने गए प्रतिनिधियों के मत, उन्हें चुनने वाली संस्थात्रों के सभासदों की संख्या (Block-Votes) के आधार पर गिने जाते हैं। प्रतिनिधि का मत उन-उन संस्थायों के सभासदों की संख्या मानी जाती है। एक ऐसे मजदूर-संघ के प्रतिनिधि का मत, जिसमें नाम-मात्र को कुछ सभासद हैं, श्रीर एक ऐसे मजदूर-संघ के प्रतिनिधि का मत, जिसमें हजारी सभासद हैं, समान समभा जाना अन्य दृष्टियों से अनुचित है। कारण, इस मत समानता की अवस्था में अल्य-संख्यक लोग बहुसंख्यकों पर अपना निर्णय लाद सकते हैं। मजदूर-संघ के कार्य की दृष्टि से तथा होने वाले निर्णय की दृष्टि से सभा के सामने ऋाने वाला प्रत्येक प्रश्न, घटक-संस्थार्श्रों द्वारा होता है। इस दृष्टि से प्रतिनिधि के मत को उसे चुनने वाली संस्था के सभा-सदों की संख्या के समान गिनना उचित सिद्ध होता है। केवल चर्चा की दृष्टि से विचार करना हो तो एक सभासद को एक ही मत देने का अधिकार रहना चाहिए ऋौर वह भी तब जब वह स्वयं सभा में उपस्थित हो। ऐसा होने पर ही विचार-विनिमय ठीक श्रीर साङ्गोपाङ हो सकेगा। मत-दान के समय यह देखने की व्यस्था होनी चाहिए कि जो श्रिधिकार-पत्र श्रीर सभासदों की संख्या दिखाने वाले कार्ड पेश किये गए हैं, वे ठीक ढंग से तथा नियमानुसार हैं या नहीं।

विधान-सभात्रों में 'जोड़ी' (Pairing) की एक प्रथा होती है। दोनों पत्तों के वे सभासद्, जो अनुपरिथत रहना चाहते हैं, पर यह नहीं चाहते कि दोनों पत्तों के मतों के अनुपात में किसी प्रकार का कोई अंतर आ जाय, वे 'जोड़ी' प्रथा का अवलम्बन करते हैं। एक पत्त का एक सभासद् दूसरे पत्त के

एक समासद् के साथ यह करार करता है कि वे एक निश्चित काल तक अनुपिश्यित रहेंगे, श्रीर इसके श्रमुसार वे दोनों श्रमुपिश्यित रहते भी हैं। इससे दोनों
पत्तों के मतानुपात में श्रांतर नहीं श्राता। यह 'जोड़ी' की प्रथा समासदों की
सुविधा के लिए है, नियमों में उसे कहीं भी स्वीकृति नहीं दी गई। श्रातः यदि
कोई समासद् इस करार को भंग करके उपस्थित हो जाय श्रीर मत दे दे तो
कान्त की शरण लेकर इस पर कोई श्रापित नहीं की जा सकती। तथापि लोग
इस नीति का पालन करते हैं कि वे इन करारों का भंग नहीं करेंगे। करार द्वारा
बंधा हुश्रा सभासद् उपस्थित रहेगा, चर्चा में भी भाग लेगा, परन्तु मत नहीं
देगा।

मत दर्ज करने या विभाजन की पद्धति से सम्बन्ध रखने वाले ब्याद्धेप, मत-गंगाना के आरम्भ होने से पहले अथवा समाप्त होने के बाद उठाने चाहिएँ। उसके चालू रहते समय नहीं उठाए जा सकते । मत-गणना के चालू रहते समय अपनेप करने की आजा देना अन्यवस्था को आमंत्रित करना है। मत गराना के ऋाँकड़े ऋध्यत्त के पास ऋाने पर तथा निर्णय घोषित होने के बाद ऋात्तेप नहीं किये जा सकते । निर्णय से पूर्व आए हुए सब आच्चेपों पर विचारपूर्वक अध्यक्त को उनके विषय में निर्ण्य प्रकाशित करना चाहिए । निर्ण्य प्रकाशित करने के पश्चात जोड़-बाकी में कोई गलती रह जाय तो विधान-सभा के वत्तांत में उसे सुधारा जा सकता है। यदि किसी सभासद ने दोनों पत्नों की ऋोर से भत दिये हों तो उसे वास्तव में किस पत्त की खोर मत देना था, यह अताकर संघार किया जाय -ऐसी माँग कॉमन्स-सभा में की जा सकती है। तथापि ये सधार निर्णय के प्रकाशित किये जाने के पश्चात् होते हैं, द्यतः उनके कारण निर्णय के श्रमिपाय में परिवर्तन नहीं हो सकता । मत गिनने वालों के श्रांकड़े ठीक हैं इस बात का समाधान करना, त्रावश्यकता पड़ने पर पनः विभाजन कराकर मत-गणना आदि कराना अध्यक्त का कर्त्तव्य है। एक बार निर्ण्य के प्रकाशित हो जाने पर, उसमें किसी प्रकार की न्यूनता या दोष का रह जाना श्रध्यत्न के लिए शोभनीय नहीं है।

श्रध्यक्त को सभा की ऐसी स्थिति बनाये रखनी चाहिए कि जिससे सभासदों को मत देने की पूरी स्वतन्त्रता रहे। वाद-विवाद द्वारा किसी के मतों को अपने श्रमुक्ल बना लेना सर्वथा उचित है। सूचना-पत्र वॉटकर सभासदों में प्रचार करना भी श्रमुचित नहीं। पर चर्चा से पूर्व किसी से लिखित रूप में यह पूछना कि वह किस श्रोर मत देगा, सभा के विधान के विरुद्ध है। मत-गणना के समय मतों के लिए सम्यतापूर्वक प्रार्थना करना भी बुरा नहीं। पर खींच-तान

करना, सभासद को चारों ख्रोर से घर लेना, धमकी देना तथा डर दिखाना यह सब अनुचित व सभ्यता के विरुद्ध है। अध्यन्त का कर्तव्य है कि ऐसी स्थिति न त्राने दे। उसे यह बात भी सावधानी से देखनी चाहिए कि सभा में मत-ग्रहरण के समय सभासदों के अप्रतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। दर्शक, नौकर, स्वयंसेवक श्चादियों को मत-प्रहरण के समय सभा-स्थल की सीमा से बाहर जाने के लिए कह देना चाहिए। दर्शक कहीं नारे लगाकर या शोर मचाकर सभासदों को बांधित न करें, इस विचार से मौका ऋा जाय तो दर्शकों को भी सभा-भवन से बाहर जाने के लिए कहना अनुचित नहीं है। तालर्थ यह है कि सभा के भीतर ऋौर वाहर शांति रहे ऋौर सभासद, ऋपनी इच्छा के ऋनुसार मत दे सकें। विधान-सभात्रों में ऐसी प्रथा है कि मत ग्रहण के समय सचना की घंटी के बन्द होते ही सभा-भवन के द्वार भी वन्द कर दिए जाते हैं, ताकि सभासदों के अतिरिक्त अन्य कोई वहाँ न स्त्रा सके। अन्दर केवल सभासद या विधान सभा के नौकर ही रहते हैं। द्वार बन्द होने के पश्चात त्र्याने वाले सभासद को श्चन्दर नहीं त्राने दिया जाता । निर्णय के प्रकाशित हो जाने पर द्वार फिर खोल दिए जाते हैं। जहाँ दर्शक और सभासद नज़दीक बैठते हैं, वहाँ श्रिधिक साव-धानी बरतनी पड़ती है। वहाँ उनके सभासदों में मिल जाने की तथा उन्हें डराने-धमकाने की अधिक संभावना रहती है। दर्शक लोग गैलरी में हों तो खास सावधानी की जरूरत नहीं रहती।

श्रातिरिक्त मत: — मत-गण्ना के पश्चात् समान मतों के त्राने पर श्राव्यक्त को श्रातिरिक्त मत देने का श्राधिकार है। वह श्रापनी सदसिदिवेक-बुद्धि के श्रानुसार किसी भी श्रोर मत दे सकता है। तथापि इस विषय में कुछ प्रथाएँ सर्वमान्य स्वीकृत की गई हैं। जहाँ प्रश्न यह हो कि चर्चा चालू रहे या खतम हो जाय, वहाँ उसे चालू रहने के ग्न में मत दिए जायँ। श्रापने श्रातिरिक्त मत से सभा के निर्णय का उत्तरदायित्व उसे नहीं लेना चाहिए। श्रीर मत देते समय उसे यह कहने का श्राधिकार है कि उसका मत इसी दृष्टि से दिया गया है। विद्यमान स्थिति में श्रातिरिक्त मत द्वारा श्रध्यक्त द्वारा परिवर्तन न लाया जाय प्रस्तुत विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकने पर सभा स्थिगित करने का श्रथवा पूर्व-प्रश्न का प्रस्ताव श्राया हो, तो उसके विरुद्ध श्रपना श्रातिरिक्त मत देकर, चर्चा को श्रागे चालू रखने श्रथवा प्रश्न पर मत लिये जाने की परिस्थिति को निर्माण् करना ठीक रहता है। संशोधन पर समान मत श्राये हों तो श्रातिरिक्त मत देकर विद्यमान स्थिति को बनाए रखना चाहिए। श्राति-रिक्त मत श्रथ्यक्त को देना जरूरी है। इस उत्तरदायित्व से वह वच नहीं सकता।

उसने यदि मत न दिया तो 'सभा के सामने का प्रश्न' अस्वीकृत हो गया— ऐसा माना जाता है। इंग्लैंड में लार्ड-सभा के अध्यत् को अतिरिक्त मत देने का अधिकार नहीं है, अतः वहाँ यदि किसी प्रश्न पर समान मत आ जायँ तो वह नामंजर हो गया है—ऐसा माना जाता है। सभा का अन्त निर्ण्य के रूप में हो, इसके लिए अध्यत्त को अतिरिक्त मत देने का अधिकार होना ही चाहिए और अध्यत्त इस अधिकार का उपयोग करे। जहाँ उसे यह प्रतीत हो कि प्रश्न के गुण-दोषों पर विचार करके मत दिया जाय, वहाँ उसे वैसा करने का पूरा अधिकार है। जहाँ प्रश्न पर वाद-विवाद करने के सम्बन्ध में निर्ण्य देने की स्थिति सामने आ जाय तो अध्यत्त इस दृष्टि से अपना अतिरिक्त मत दें कि प्रश्न पर विचार-विनिमय हो, उचित निर्ण्य और सदस्यों को विवाद में भाग लेने का पूरा अवसर मिले।

सभा-विसर्जन—ग्रध्यक्त को चाहिए कि वह काय-क्रम में उल्लिखित विषयों का स्त्रपनी सम्मित से या सभा के परामर्श से जो क्रम निश्चित करे, उसी क्रम के अपनुसार पूर्ण भी करे। कार्यक्रम के अन्तर्गत विषयों के समाप्त होने पर सभा विसर्जित हो जाती है। कार्य-क्रम में जो विषय ब्रङ्कित नहीं हैं उन पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जा सकता — इसका विदेचन पहले ही किया जा चुका है। वचे हुए काम अरथवा विचारणीय विषय आगामी बैठक के लिए स्थिगित किये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में उस बैठक में बचे हुए काम पर ही विचार किया जा सकेगा। नवीन विषयों पर विचार नहीं किया जा सकता। स्थिगित सभा का ऋर्थ यह है कि पिछली सभा ही फिर चालू हो रही है। एक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए बुलाई गई सभा कितनी ही बार क्यों न बुलाई जाय, वह एक ही मानी जाती है। जन इस आशय का प्रस्ताव आता है कि बचा हुआ कार्य श्रथवा विषयों को दूसरी सभा पूरा करे अथवा आगामी सभा करे या रद किए जायँ, तब पहली सभा खत्म हो गई ऐसा माना जाता है। श्रानिश्चित काल के लिए सभा स्थगित हुई हो तो पुनः नियमानुसार नोटिस देकर उसे बुलाना होता है, उसके सामने चूँ कि पिछली सभा का ही कार्यक्रम रहता है, स्रतः वह नई सभा नहीं होती। वहुत दक्ता सभा के कार्य-क्रम में किसी एक या दो विषयों या वातों को अनिश्चित रूप से उठा रखा जाता है। यह विषय मूल सभा चालू हो तो उचित नोटिस देकर उसी सभा में विचारार्थ लिया जा सकता है। मान लीजिए, चालू वर्ष की पहली तिमाही सभा में एक विषय की स्रानि-श्चित काल के लिए उटा रखने का प्रस्ताव त्राया, यह तिमाही सभा तीन-चार वार स्थगित होकर चालू रहे, तो उस द्यवस्था में नियमानुसार नोटिस देकर

उक्त प्रस्ताव को संस्था की बैठक के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है। कुछ संस्थात्रों के नियमों के त्रानुसार त्रानिश्चित काल के लिए उठा रखी गई वात का ग्रर्थ एक खास समय की ग्रविध माना जाता है ग्रीर उस ग्रविध के पश्चात जो पहली सभा हो, उसके कार्य-क्रम में उस बात को ऋपने-ऋाप ही स्थान मिल जाता है। पूना नगरपालिका के नियम के अनुसार यह अवधि एक महीना है। उसके बाद की पहली साधारण सभा में उस विषय को कार्य-क्रम में त्रवश्य शामिल करना चाहिए, ऐसा नियम है। जिन संस्थात्रों की वैठकें बराबर होती हैं, वहाँ सभा स्थगित करने से अथवा विशिष्ट विषय के उठा रखने से विशेष काल-हानि नहीं होती। परन्तु उन सभाग्रों का, जो वर्ष में एक या दो बार होती हैं श्रीर वह भी एक समय एकाध दिन के लिए ही कार्य-क्रम समाप्त नहीं हो पाता ख्रीर बचा हुद्या कार्य-कम ख्रमली ख्रथवा ख्रन्य किसी सभा के लिए उठा रखने का प्रस्ताव लाकर सभा खत्म कर दी जाती है। इस परिस्थित में वरसों या महीनों गुजर जाते हैं। परिस्थिति वदल जाती है। सभा के समय, विषय के महत्त्व ह्यादि को ध्यान में रखकर ही कार्य कम कार्य-सिमिति द्वारा, कार्य-दशीं द्वारा अथवा अधिकारी-मंडल द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। अध्यक्त का भी कर्तव्य है कि वह सभा के काल और विषय के महत्त्व को ध्यान में रख कर यथाशक्ति इस प्रकार सभा का संचालन करे, जिससे निर्धारित कार्य-क्रम पर्ण हो जाय । सारा कार्य-क्रम उचित वाद-विवाद ख्रीर निर्णय के बाद ही पुरा हो तो सभा सफल हो जाती है ज्योर ज्रध्यव भी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।

उपसंहार—सभा की कार्याई के अपने उचित समय पर समाप्त होते ही अध्यत्त को उसका उपसंहार करना चाहिए। जो निर्णय वहाँ स्वीकार किये गए हैं, उनकी संत्तेप में समालोचना करनी चाहिए। सभासदों को यह जानकारी करा देनी चाहिए कि निर्णयों की दृष्टि से उनके कर्त्तव्य क्या हैं। उत्साह, आशा, स्कूर्ति एवं सन्तोष के वातावरण में सभा समाप्त हो। यह बहुत-कुछ अध्यत्त पर निर्भर करता है। उसका सभा के अन्त में सन्देश, आखिरी भाषण, सभासदों के मन पर छाप छोड़ जाता है। यह आखिरी भाषण संत्त्रित, चटपटा और सारगर्भित हो। सभा में के घाव, आघात-प्रत्याघात मान-अपमान आदि के कारण आई हुई कहता, अध्यत्त के आखरी भाषण से दूर हो जानी चाहिए। सदस्यों को अनुभव हो कि सभा पूर्ण सफल रही है तथा सभा का सारा वातावरण स्कूर्ति और प्रसन्तता का रहा है। इस आखिर की 'भैरवी' से मजलिस को खुश होकर खत्म होना चाहिए। उत्कृष्ट सवार का अनुशासन घोड़े को भी प्रिय लगता है। सभा-संचालन में सहयोग और अनुशासन दोनों आ जाते हैं। अध्यत्त्र

इस पार्श्व-भूमि को ध्यान में रखकर, इस प्रकार व्यवहार करे जिससे सभी सभासदों का धन्यवाद उसे प्राप्त हो सके। प्राप्त सहयोग के लिए अध्यक्त सभासदों को धन्यवाद दे। जहाँ अध्यक्त का काम केवल सभा का नियंत्रण है वह उपसंहार नहीं करता ख्रोर अपनी तटस्थ भूमिका को यथानुरूप बनाए रखता है। कार्य-कम की समाप्ति ही सभा की समाप्ति है। ख्रोर जहाँ अध्यक्त उपसंहार करता है वहाँ उपसंहार की समाप्ति पर सभा समाप्त होती है। तथापि जब तक अध्यक्त अपने मुँह से 'सभा समाप्त हो गई है' ऐसा नहीं कहता तब तक वह समाप्त नहीं होती और उसका अधिकार भी समाप्त नहीं होता। आभार-प्रदर्शन खरि कार्यों के समय भी नियन्त्रण की आवश्यकता रहती है। एतद्विषयक मर्यादाओं का विवेचन पहले किया जा चुका है। आभार-प्रदर्शन के बाद जहाँ उचित हो, वहाँ राष्ट्र-गीत का गायन होना चाहिए और तब अध्यक्त को 'सभा समाप्त हो गई', ऐसा वोपित करना चाहिए। यह घोषित करने के बाद ही सभा विसर्जित होती है। तब तक अध्यक्त को सभा पर हर प्रकार से नियंत्रण रखने का अधिकार है। सभा-समाप्ति की घोषणा होने के बाद सभा-स्थान पर सभा के संयोजकों का नियंत्रण हो जाता है।

संगठित संस्थात्रों की सभा का स्वरूपः - संविधान द्वारा संगठित-संस्थाओं की सभाओं और सार्वजनिक सभाओं में वड़ा भेद यह है कि एक में भाग लेने का अधिकार नियमित रूप से, जिन्हें संस्था की सदस्यता प्राप्त हो. उन्हीं को रहता है श्रीर दूसरे में केवल सभा में उपस्थित रहने से मिल जाता है। श्रतः संगठित संस्थात्रों की सभाएँ सार्वजनिक-सभाएँ नहीं होतीं। उन्हें सार्व जनिक सभा कहने का ऋधिकार ऋवश्य रहता है। पर, जिस समय उनके सभा-सदों की सभाएँ होती हैं उस समय जो लोग सभासद नहीं होते, उन्हें सभा में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। संस्था की चहि साधारण सभा हो, चाहे श्रमाधारण सभा हो, या प्रार्थित सभा हो, उसमें केवल सभासद ही भाग ले सकते है। ये समाएँ प्रकट रूप में हों, उनका कार्य प्रकट रीति से किया जाय तो भी वे सार्वजनिक नहीं होतीं। केवल दर्शकों श्रीर संवाददाताश्रों के श्राने से सभा सार्वजनिक नहीं होती। केवल यही कहा जा सकता है कि वह गुप्त सभा नहीं है प्रत्युत प्रकट सभा है। राष्ट्रीय सभा के वार्षिक ऋषिवेशन में लाखों की संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं, पर चाल कार्यों में वे ही भाग ले सकते हैं जो प्रतिनिधि या सभासद् हों। इन प्रतिनिधियों ऋौर सभासदों की संख्या तीन-चार हजार से ज्यादा नहीं होती। संस्थाएँ स्वयं सिद्ध हों या वैधानिक हों, उनके सभासदों की सभाएँ सार्वजनिक नहीं होती। नगरपालिका के सभासदों को

लाखों मतदातात्रों ने चुना है; पर सभा में निर्वाचित व्यक्ति ही भाग ले सकते हैं। तथापि संस्थात्रों की सभात्रों को जब प्रकट रूप प्राप्त होता है त्रौर जब सभासदों से भिन्न व्यक्तियों को उपस्थित रहने का मौका दिया जाता है, तब शांति त्रौर व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है।

दर्शक:--संस्था की समात्रों में समासदों से भिन्न ग्रान्य किसी को भी उपस्थित रहने का ऋधिकार नहीं हैं। दर्शक रहें या न रहें, इसका निश्चय संस्था को करना होता है। वैधानिक संस्थाओं की सभाएँ सार्वजनिक हों. इस प्रकार के नियम बने होते हैं। पंचायत, लोकल बोर्ड, नगरपालिका ऋादि की सभायों के नियमों में ही दर्शकों को उपस्थित रहने की खाजा रहती है। जहाँ दर्शकों को अनुमति है वहाँ संवाददाताओं को भी अनुमति है। चूँ कि इन संस्थात्रों में चलने वाले कार्य का प्रभाव जनता के जीवन पर पड़ता है. श्चतः जनता को इस बात का ऋधिकार है कि वे इनके कायों को तथा कार्य-पद्धतियों को देखें। इस दृष्टि से समा-स्थान में जितने दर्शकों की सुविधा हो सकती है, उतनों को प्रवेश-पत्र देना पड़ता है। किन्हीं खास मौकों पर ऋध्यक्त को यह ऋधिकार रहता है कि वह दर्शकों को बाहर जाने के लिए कहे ऋौर गुप्त सभा करे। किन्हीं संस्थात्रों के नियमों के त्रानुसार ऋष्यत्त तभी गुप्त सभा कर सकता है, जब बहुसंख्यक सभासद वैसा प्रस्ताव करें। विधान-सभाश्रों में तभी ग्रप्त सभाएँ हो सकती हैं जब सरकार निश्चित करे। जब ग्रप्त-सभा न हो तव जनता को उपस्थित रहने ऋौर चर्चा को सुनने का ऋधिकार है। दर्शक लोग कहाँ वैठें, कैसा व्यवहार करें त्र्यादि वातों के बारे में त्र्यावश्यक नियन्त्रण का ऋधिकार ऋध्यत्त को रहता है। यदि कोई दर्शक ऋसभ्यता करें, दंगा मचाए या अन्य कोई नियम-विरुद्ध काम करे तो अध्यत्त उसे वाहर चले जाने के लिए कहता है। यदि वह कहे से न जाय तो उसे बाहर करने के लिए ऋाव-श्यक शक्ति का प्रयोग करने का ग्राधिकार ग्राध्यक्त को है। समा-भवन के नियंत्रण का कार्य अध्यक्त को तथा संस्था के नौकरों को करना होता है। **ग्र**ध्यक्त के बुलाए बगैर पुलिस को श्रान्दर श्राने तथा बन्दोबस्त करने का ऋधिकार नहीं है। जहाँ दंगा हो गया हो ऋथवा होने की पूर्ण सम्भावना हो वहाँ पुलिस वाले अन्दर घुस सकते हैं। अन्य अवसरों पर उनके लिए अध्यक्त की अनुमति लेना त्रावश्यक है। सभा-स्थान से बाहर त्राने-जाने के नियन्त्रण के लिए पुलिस वालों को कानून द्वारा जितना श्रिधकार मिला हो उतना ही प्रयास करना चाहिए। नगरपालिका के कार्यालय से बाहर पुलिस भले ही खड़ी हो, पर तब तक वह अपन्दर नहीं जा सकती, जब तक कि अपध्यक्त उसे न

बुलाय, दंगा न हो जाय या दंगे की तीत्र सम्भावना न हो । ऋन्य स्वयं सिद्ध संस्थात्रों की सभात्रों के लिए भी यही नियम हैं। सभा प्रकट रूप में हो स्रौर दर्शक उपस्थित हों तो संभा-स्थान में उनका नियंत्रण करने का ऋष्यदा को श्रिधिकार है। श्रुनुचित कार्य करने वाले को सभा से बाहर चले जाने के लिए कहने और या न कहने पर आवश्यक शक्ति प्रयोग-पूर्वक उसे बाहर करने का ऋधिकार ऋध्यत्त को है। सभा-स्थान ऋथवा सभा-नगर में बन्दो-बस्त रखने का ऋधिकार संस्था का है। बगैर बुलाए पुलिस ऋन्दर नहीं जा सकती। भगड़ा हो चुका हो या होने की पूरी सम्भावना हो तो उस समय पुलिस अन्दर जा सकती है, शांति-स्थापना की दृष्टि से सभा-भवन पर भी अधि-कार कर सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य अवसरों पर उन्हें अन्दर जाने का अधिकार नहीं । अंदर की व्यवस्था और नियन्त्रण पूर्णतया संस्था के अधिकार की वस्तु है। ऋध्यन्न ऋथवा सभा जिस समय निश्चित करे, दर्शकों को बाहर चला जाना चाहिए। वे लोग कहाँ बैठें, कैसा व्यवहार करें, कहाँ से प्रवेश करें त्र्यादि सब मामलों में नियम श्रीर नियन्त्रण करने का श्रिधिकार संस्था का है। गुप्त-सभा के समय दर्शकों के साथ-साथ संवाददातात्रों को भी बाहर जाना पडता है।

संवाददाता:—सभा में यदि दर्शकों को उपस्थित रहने का अधिकार प्राप्त है तो अखबारों के संवाददाताओं को भी मिलता है और इस परिस्थित में सभा की कार्रवाई को प्रकाशित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। प्रकाशित समाचार यदि सही हों और पच्चात-रहित हों तो उसका प्रकाशन अपराध नहीं होता। सभा में दिये गए भाषण का उत्तरदायित्व वक्ता पर है। खुली सभा की कार्रवाई सही रूप में प्रकाशित करने से अखबार वालों पर उत्तरदायित्व नहीं आता। परन्तु एकाध भाषण हो और वह भी तोड़-मरोड़कर प्रकाशित करना, गलत छापना या अन्य किसी रीति से समाचार का विपर्यास करना इस बात का बोतक है. कि यह प्रकाशन दुर्भावना से किया गया, और यह अपराध है।

समाचार:—सभा में होने वाली कार्रवाई को लिखने, होने वाले निर्णय आदि लिख लेने के लिए अधिकृत व्यवस्था सब कहीं रहती है। विधान-सभा में जो भी कुछ होता है उसे पूरी तरह से लेते हैं। वक्ता के भाषण की प्रति-लिपि उसे भेज दी जाती है। व्याकरण की अशुद्धियों को सुधारने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भाषण की उस प्रतिलिपि में कुछ भी घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता। निर्धारित समय में यदि वक्ता ने प्रति को सुधारकर वापस न भेजा तो रिपोर्टर की प्रति अधिकृत रूप में छाप दी जाती

है। विधान-सभा के त्रातिरिक्त संस्थात्रों की सभात्रों में, सामान्य रूप से चर्चा का सारांश त्रोर निर्णय पूरी तरह लिख लेने की व्यवस्था होती है। किन्हीं संस्थात्रों में भाषणों की प्रतिलिपियाँ स्वीकृति से पूर्व सभासदों में बाँटी जाती हैं। स्वीकृति के समय कौन से सुधार किये जा सकते हैं, इनका विवेचन पहले ही किया जा चुका है। त्रानेक संस्थाएँ सभा में होने वाली कार्रवाई की त्राधिकृत स्त्वनाएँ प्रकाशन के लिए समाचार-पत्रों के पास भेजती हैं या स्वयं प्रकाशित करती हैं। प्रकाशन के लिए मेजने से पहले क्राध्यक्त को दिखाना जरूरी है।

यहाँ तक संस्था की उन सभात्रों पर विचार किया गया है जिनके सदस्यों की संख्या बहुत है। उपयुक्त विवेचन, परिपर्, विषय-नियामक-समिति, खुले ऋधिवेशन ऋादि पर भी लागू होता है। जैसा पहले कहा जा चुका है प्रत्येक संस्था में कार्य करने वाली एक छोटी सी कार्य-समिति रहती है। सब सभासद तो प्रतिदिन कार्य नहीं कर सकते । विधान-समाएँ कानून बनाती हैं; पर उसे कियान्वित करने का भार मंत्रि-मंडल या शासन पर होता है। नगर-पालिका तथा लोकल बोडों में स्थायी-समिति या व्यवस्थापक-मंडल होता है। व्यापारी-कंपनियों में संचालक-मंडल होते हैं। तालर्य यह कि समस्त सभासदों द्वारा निर्मित संस्था, जिसे साधारण सभा (\*General Body) कहा जा सकता है, की सभाएँ सर्वाधिकार-सम्पन्न होती हैं। उनके निर्णयों को क्रियान्वित करने वाली एक छोटी-सी समिति होती है। उसकी जिम्मेदारी कियान्वयात्मक होती लित होता है। उसी प्रकार भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न कायों के लिए संस्थात्रों को थोड़े सभासदों की समितियाँ नियुक्त करनी पड़ती हैं। उनका स्थूल रूप से पीछे वर्णन किया जा चुका है। सिमति का ग्रार्थ है, सीमित संख्या के लोगों का एकत्र होकर विचार करना ख्रौर निश्चित विषय के बारे में किन्हीं निर्णयों पर पहुँचना । निःसन्देह निर्णय पर पहुँचने का माध्यम विचार-विनिमय श्रीर चर्चा ही है। जहाँ इस माध्यम से काम किया जाता है, वहाँ किन्हीं नियमों का बंधन आयश्यक है। सर्वसाधारण के रूप में इन नियमों और प्रथाओं का विचार श्रागे किया जा रहा है।

सिमिति—सिमिति कोई स्वयं सिद्ध घटना नहीं है। किसी-न-किसी को उसे नियुक्त करना तथा निर्वाचित करना होता है। जब सिमिति की नियुक्ति या निर्वाचन किया जाता है, तब उसके सभासदों की संख्या निरिचत की जाती है तथा यह भी निरिचत किया जाता है कि कौन सभासद् रहें। किन्हीं संस्थात्रों के नियमों के श्रनुसार सिमिति का श्राध्यन्त कीन हो, यह भी निरिचत रहता है।

विधान-सभात्रों में जिस विषय से सम्बन्धित समिति हो उस विभाग का प्रमुख मंत्री श्रथवा कार्य-समिति का सभासद श्रध्यन्न होता है। कई बार समिति का श्रध्यन् भी समिति की नियक्ति अथवा निर्वाचन होते समय निश्चित कर लिया जाबा है। जहाँ ऐसी परिस्थिति न हो वहाँ समिति के सभासदों का पहला काम अध्यन्त को चनना है। संस्था का निर्वाचित ग्रथवा नियुक्त ग्रध्यन्न उपस्थित न हो तो मौजूद सभासदों में से अध्यन चुन लिया जाता है। समिति के अधिकार, प्रस्ताव द्वारा ऋथवा संस्था के संविधानान्तर्गत नियमों के द्वारा निश्चित किये जाते हैं। जितने ऋधिकार उसे दिये गए हों उनका ही उपयोग वह कर सकेगी। सिमिति का रूप चाहे कार्यकारिणी का हो, परामर्शदात्री का हो अथवा अन्य किसी भी प्रकार का हो, उनके निर्णय उसके अनुसार रहेंगे और उसी दृष्टि से उसकी कार्य-पद्धति भी रहेगी। समिति-नियुक्ति का प्रस्ताव, समिति को विषयों की सीमा बताने वाला तथा तत्सम्बन्धी ऋादेश (Instructions) देने वाला होता है। जो समितियाँ नियमानुसार ऋस्तित्व में ऋाती हैं, (Statutory Committee) उनका कार्य नियमानुसार निश्चित रहता है। उन्हें क्या करना है इसका उल्लेख संविधान के नियमों में ही रहता, है। जो समितियाँ प्रस्ताव के द्वारा श्रास्तित्व में त्राती हैं उनका संयोजक समिति के सदस्यों को उनके कार्य, श्रावधि तथा निर्णय के स्वरूप के बारे में ज्यादेश देता रहता है। निश्चित किये गए समय में यदि समिति काम न करे तो वह पद-च्युत हो जाती है। सामान्यतः समय ऋधिक दिया जाता है। ऋधिकार के बाहर काम किया हो और संयोजक व्यक्ति ऋथवा संस्था को मंजूर न हो तो वह रद हो जाता है। समिति द्वारा किया हुआ काम पसन्द न हो तो उस समिति को फिर वही अथवा उसमें कुछ ऋौर बृद्धि करके काम करने को कहा जाता है। समिति की रिपोर्ट चर्चा के लिए साधारण सभा के सामने लाई जायगी। वहाँ वह या तो मंजूर हो जायगी या नामंजूर हो जायगी । उसमें कुछ अध्रापन हो या उसमें त्रिट रह गई हो तो उसे पुनर्विचारार्थ समिति के समीप भेज देने का निर्णय हो जायगा। जो कुछ चर्चा हो चुकी है, उसे ध्यान में रखकर तथा ग्राधिक ग्रादेश देकर ग्रानेक बार उसी समिति को पुनः काम करने के लिए कहा जाता है। नियुक्त अथवा नियमानसार ग्रस्तित्व में ग्राने वाली समिति को नियोजित कार्य की दृष्टि से त्र्यावश्यक त्र्यधिकार दिये जाते हैं या पहले ही से उसे मिले रहते हैं। संस्था के कागजात देखना, अन्य कागजात हासिल करना, आवश्यक साची प्रमाण में लेना, श्रावश्यक स्थानों पर जाकर निरीक्षण करना इत्यादि जहाँ उचित श्रीर श्राव-ंश्यक प्रतीत हो वहाँ उसके करने का ग्राधिकार समिति को रहता है।

समिति का काम अनीपचारिक वातावरण में चलता है। सभासदों से भिन्न अन्य किसी भी व्यक्ति को सामान्यतः उपस्थित रहने का अधिकार नहीं रहता। कोई व्यक्ति संस्था का सभासद तो है पर समिति का नहीं है, तो उसे समिति की बैठक में उपस्थित रहने का ऋधिकार नहीं है। कामन्स-सभा की किन्हीं समितियों की बैठक में समिति के सदस्यों से भिन्न सभासद् भी उप-स्थित रह सकते हैं, पर यह ऋधिकार एक निश्चित सीमा तक ही है। जब समिति किसी निर्णय पर पहुँचने लगती है उस समय यह अधिकार नहीं रहता। समिति जिस समय साचियाँ ले रही हो, उस समय किन्हीं विशेष अवसरों को छोड़, अन्य सभासदों को उपस्थित रहने का अधिकार है। समिति की कार्रवाई प्रकट रूप से होने के सम्बन्ध में आदेश अथवा नियम न हो, तो वैसा न होना ही लाभदायक है। जहाँ साद्वियों का कोई प्रश्न नहीं, वहाँ खली बैठक करने की त्रावश्यकता ही नहीं है। सभा में चर्चा अनीपचारिक तथा खुले दिल से की जाती है वह है भी ठीक। ग्रत: उस चर्चा की रिपोर्ट नहीं रखी जाती केवल निर्ण्य लिख लिए जाते हैं। समिति की बैठक में जो विषय विचारार्थ स्त्राए हुए हैं, वे किसके हैं यह समिति की ऋधिकृत रिपोर्ट में न हो तो साधारण सभा के सदस्यों की बैठक में भी वह नहीं बताना चाहिए। इस प्रकार का उल्लेख अनु-चित तथा नीति के विरुद्ध माना जाता है।

सिमिति-संचालन — सिमिति की बैठक के लिए विज्ञाप्ति निकालना आवश्यक है। उसके साथ ही कार्य-कम भी देना चाहिए। स्थान और समय सभासदों की सुविधा के अनुसार ही निश्चित किया जाय। जहाँ इस बारे में नियम हीं बहाँ उनके अनुसार करना ठीक है। श्रीपचारिक वातावरण न होने के कारण सिमित की बैठकों के संचालन में थोड़ा अन्तर पड़ जाता है। सभासद् लोग बैठकर बोलते हैं। चाय पीना और धूम्र-पान करना भी अनुचित नहीं माना जाता। प्रस्तावों और संशोधनों के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। एक बार ही बोला जाय, यह नियम भी वहाँ लागू नहीं होता। वहाँ प्रत्येक सभासद् के मत को ठीक से समफने तथा समफाने का पूरा अवसर रहता है। विषयों का कम भी सभासदों की सुविधा के अनुसार रखा जाता है। उचित कारण हो तो चर्चा स्थिति करने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। पर करने वाला प्रस्ताव अप्राह्म हो जाता है। मत का सवाल ही नहीं पैदा होता। अध्यक्त को संचालन सम्बन्धी सभी आवश्यक अधिकार रहते हैं। असभ्य आचरण अथवा उपद्रव करने वाले को वह बाहर निकलवा सकता है। चर्चा को बंद करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है अगैर पर्याप्त चर्चा हो चुकी हो तो अध्यक्त उसे स्वीकृत कर

लेता है। साधारण्तया आसन पर आते ही अध्यक्त काम के स्वरूप और उसके कम पर प्रकाश डालता है तथा उसके लिए सभा की अनुमित प्राप्त करता है। 'सभा के सामने के प्रश्न' को यथा-रीति चर्चा के लिए प्रस्तुत करने के पश्चात् यदि किसी को उसके सम्बन्ध में कुछ जानकारी हासिल करनी हो, कुछ शंकाएँ हों, कुछ प्रश्न पूछने हों तो वह पूछ सकता है। उचित जानकारी देने का अध्यक्त प्रवन्ध करता है। उसके बाद अपने मनोगत विचारों को प्रकट करने के लिए अध्यक्त प्रत्येक सभासद् को खुलाता है। इस प्रकार सबको मौका दिये जाने के बाद और कुछ किसी को बोलना हो तो उसे अध्यक्त फिर मौका देता है। समन्वय करने के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देता है या फिर प्रत्येक सभासद् का मत लेकर निर्ण्य देता है।

जहाँ समिति कार्यकारिगां के रूप में (Exlcutive) है वहाँ निर्ण्य सभी का समभा जाता है और उसके विरुद्ध मत देने वाले सभासद पर भी उसकी जिम्मेदारी त्याती है। महासमिति की सभा में वह उसके विरुद्ध नहीं वोल सकता। कियान्वित करने का कार्य एकमुखी होना चाहिए। कार्यकारिग्री के सभासद यदि चार मुखों से चार बातें करने लगेंगे तो काम होगा ही नहीं। प्रथा यह है कि या तो वे बहुमत के निर्ण्य को मान लें या फिर त्याग-पत्र देकर समिति से श्रालग हो जायँ। जहाँ सिमिति का स्वरूप भिन्न प्रकार का है वहाँ प्रत्येक सभासद् अपनी सम्मति पृथक् एक कागज में नत्थी कर सकता है। न्याय-सम्बन्धी (Judicial) समिति हो तो बहुमत का निर्णय विधि-युक्त त्र्यवश्य होता है पर जिस सभासद् को वह निर्ण्य मान्य न हो, वह निर्ण्य-पत्र पर श्रपना भिन्न मत लिखा सकता है श्रीर उसके कारण भी प्रस्तुत कर सकता है। निर्वाचक-समितियों तथा जाँच समितियों के सभासद अपने-अपने मतों का कारण स्पष्ट करके रिपोर्ट लिख सकते हैं । जाँच खत्म होने पर उसके ऊपर सभासद लोग चर्चा करते हैं। मुख्य-मुख्य बातों पर मतैक्य हो तो सारी रिपोर्ट लिखने का काम एक या दो सभासदों को ऋथवा निरीक्षक को सौंप दिया जाता है। जो निर्ण्य लिये गए हैं उन्हीं के ऋाधार पर रिपोर्ट लिखी जाती है ऋौर समिति के सामने पेश की जाती है। वह स्वीकृत हो जाय तो प्रश्न ही हल हो गया । पर कभी-कभी सामान्य स्वीकृति देकर भी ऋनेक सभासद् ऋपनी पृथक् राय भी जोड़ देते हैं। जहाँ मतभेद अरयन्त तीत्र हो वहाँ विभिन्न मतों वाले सभासद अपनी-अपनी प्राथमिक रिपोर्ट तैयार करते हैं त्र्यौर विषय तथा परिच्छेद के ऋनुसार चर्चा के बाद निर्ण्य लिये जाते हैं। उस त्रावस्था में जो त्रार जैशी रिपोर्ट बहुमत द्वारा स्वीकृत होगी वैसी रिपोर्ट समिति पेश करती है। भिन्न मत-पत्रिकाएँ भी जोड़ी जाती हैं। यह उम्मीद की जाती है कि सिमिति में जिस विचार-धारा को स्वीकार किया जाता है, नैतिकता का विचार करते हुए सभासद् महासिमिति के ग्रिधिवेशन में भी उसी पर हद् रहे। रिपोर्ट सर्व सम्मित से स्वीकृत की गई हो तो प्रचलन-क्रम के श्रनुसार बड़ी सभा में उसके पद्म में ही उन सबको राय देनी होती है। श्रादेश से बाहर सिमित काम नहीं कर सकती। जहाँ महासिमिति ने किन्हीं तथ्यों पर पहुँचकर, किन्हीं तत्वों को मंजूर करके सिमिति नियुक्त की है, वहाँ सिमिति उन निर्ण्यों श्रीर तत्त्वों को नामंजूर करके सिमिति नियुक्त की है, वहाँ सिमिति उन निर्ण्यों श्रीर तत्त्वों को नामंजूर करके सिमारिशों नहीं कर सकती। जहाँ मौलिक श्रन्तर पड़ता हो वहाँ रिपोर्ट पर फिर विस्तार से चर्चा की जाती है श्रीर पुनः वह प्रशन नवीन प्रस्ताव की माँ ति कमेटी को सुपुर्द किया जाता है। प्रशन के लिए नियुक्त सिमिति उस पर रिपोर्ट पेश करने के बाद कृत-कार्य होती है। उसके बाद उसका श्रास्तत्व नहीं रह जाता। रिपोर्ट के प्रकाशित होने से पहले श्राथवा महासिमिति के सामने प्रस्तुत सिमिति के समासदों का उसे प्रकाशित करना श्रीर उसके निर्ण्यों को प्रकाशित करना श्रानुचित माना जाता है। वैधानिक हिन्स से वनी हुई सिमितियाँ नियम के श्रानुसार श्रस्तित्व में रहती हैं।

तालर्य यह है कि समितियों के अधिकार मुख्य संख्या निश्चित करती है श्रीर कार्य के स्वरूप के श्रनुसार उन श्रधिकारों की रूपरेखा रखनी पड़ती है। समा-विषयक ग्रीर सभा-संचालन के नियम जो प्रायः सर्व सामान्य सभान्त्रों पर लागू होते हैं, वे ही न्यूनाधिक मात्रा में समितियों की समात्रों पर लागू होते हैं। समितियों की सभात्रों का काम सामान्यतया त्रानीपचारिक वातावरण में होता है। ख्रतः संचालन में जो थोड़ा परिवर्तन ब्रा जाता है उसका निर्देश ऊपर किया जा चुका है। अनोपचारिक वातावरण होने पर भी सभा में विचार-विनियम करने के बाद निर्णय किये जाते हैं। सभासदों को कागजात दिखलाकर श्रीर सभा बुलाए विना ही निर्ण्य कर डालना ऋनुचित है। इसी प्रकार पहले निर्ण्य करके और पीछे से सम्मति लेना भी आपत्ति जनक है। इस प्रथा से सभासदों पर दवाव श्रौर श्रनुचित बोभ्त पड़ता है। विज्ञप्ति (Circular) निकालकर निर्णय को स्थिर करना किन्हीं संस्थात्रों के नियमों में उचित माना गया है। सभा का निर्णय विचार-विनिमय के पश्चात ही होना ठीक है। उसके वगैर नहीं। सबकी उपस्थिति में ऋौर सबके ऋामने-सामने होने वाला विचार-विनिमय ही सही माना जाता है। लिखित सम्मित लेकर किया जाने वाला विचार-विनिमय सही नहीं माना जाता। पहले निर्णय कर लेना और फिर चर्चा करना क्रम-विरुद्ध है। यह सब सभा-तंत्र के प्रतिकृल है। अपवाद के अवसर पर उपयुक्त नियम चम्य माना जा सकता है।

उपसमिति:—उपसमितियों की बैटक पर उपरिलिखित नियम लागू होते हैं। जहाँ उपसमिति एक ही सभासद् की है वहाँ सभा-संचालन का प्रश्न है। नहीं पैदा होता। उपसमिति महासमिति के सामने रिपोर्ट पेश करती है और उसके बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समिति का अस्तित्व समाप्त हो जाय तो उपसमिति का अस्तित्व अपने-आप ही समाप्त हो जाता है।

## संघ-तन्त्र

सार्वजनिक सभायों के सम्बन्ध में पहले भाग में विवेचन किया श्रीर संग-टित संस्थात्रों के सम्बन्ध में दूसरे भाग में । त्राव सभा-नियन्त्रण त्राथवा सभा-संचालन के सम्बन्ध में अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तथापि संगठित संस्थात्रों के सम्बन्ध में थोड़ा सा विचार करना त्रावश्यक है। भाषण-स्वातंत्र्य त्रोर संव-स्वातंत्र्य एक त्राधिकार के ही दो रूप हैं। व्यक्ति की जो प्रतीति, श्रानुभृति एवं सम्मति हो उसे वाणी द्वारा व्यक्त करने का श्राधिकार उसे मिलना ही चाहिए। इस ग्राधिकार के ग्रामाय में व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। व्यक्ति अपना मत, अपने विचार तथा सम्मति किसी बंद कोठरी में श्रात्मगत-भाषण करके व्यक्त नहीं करता, वह श्रीर लोगों के सामने व्यक्त करना चाहता है। अन्य व्यक्ति के अनुभवों से तुलना करना चाहता है और उसका दृष्टिकोण जानना चाहता है। वह चार-पाँच लोगों को एकत्र करके विचार-विनिमय करता है। भाषण-स्वातंत्र्य हो लेकिन ख्रादिभयों को जमा होने का अधिकार न हो तो वह निर्थं क है। भाषण-स्वातंत्र्य जन समृह के सामने ही उपयोग में ब्राता है। दो-चार व्यक्तियों के सामने ही क्यों न हो: पर उन्हें भी एक स्थान पर सार्वजनिक रूप से एकत्र होने का अधिकार भाषण-स्वातंत्र्य के लिए प्राप्त होना त्र्यावश्यक है। इसी प्रकार एकत्र होने के श्राधिकार—ग्राथीत जो काम एक व्यक्ति कर सकता है उसे कई व्यक्ति अनेकों की सहायता से कर सकें -इसका उपयोग करने के लिए भी भाषण्-स्वातंत्र्य की आवश्यकता रहती है। सब लोग साथ आयं, पर बोलने का अधिकार न हो तो यह भी अर्थ-हीन है। लोग एक साथ आने पर विचार-विनिमय द्वारा निर्णय पर पहुँचा करते हैं। साथ त्राने त्रीर संगठित रूप से काम करने के लिए नियम-बद्धता की ज़रूरत है। ऋपने जीवन को व्यापक एवं विकसित करने की भावना से मनुष्य संगठन की त्र्योर त्राकृष्ट होता है। संघ में त्राने से जिन बन्धनों का सामना करना पड़ता है वे दूषरा न होकर भूपरा ही सिद्ध होते हैं। समाज में श्राकर मनुष्य का थोड़ा-सा स्वातंत्र्य नष्ट ग्रवश्य होता है, पर सुरिच्चत हो जाता है। संव में त्राने श्रौर उसके नियमानुसार कार्य करने में मनुष्य को श्रनुशासन में रहना पड़ता है। पर उसके प्रतिदान-स्वरूप उसकी उन्नित की दृष्टि से लाभ ही होता है। संघ में उसकी शक्ति अनेक गुनी बढ़ जाती है, अवसर बढ़ जाते हैं, कार्य-त्तेत्र व्यापक हो जाता है और गुणों के विकास के लिए भी स्वस्थ वातावरण प्राप्त हो जाता है। किलयुग में संघ शक्ति श्रेष्ट है; पर संघ में किल का घुसना भी उतना ही अनिष्टकारक है और अनुभव भी यही है। अतः संघ द्वारा काम करते समय जिन बातों का ध्यान रखना जरूरी है उन बातों पर ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसमें सामहिक-जीवन की भावना रहती है। अतः संघ-विषयक विचार महत्त्वपूर्ण है, और वहाँ भी निर्णय का माध्यम चूँ कि विचार-विनिमय ही है, अतः सभा-शास्त्र में उस पर विचार करना उचित है।

समाज में नाना प्रकार के संघ विभिन्न प्रयोजनों की सिद्ध के लिए काम किया करते हैं। मोटे तौर से उनका वर्गीकरण यों किया जा सकता है:--(१) वैधानिक तथा (२) स्वतः सिद्ध । संगठित रीति से एक से अधिक व्यक्तियों का एक साथ त्याकर कार्य करना 'संत्र-वद्ध' होकर काम करना है। समाज का नियंत्रण राज्य-सत्ता के द्वारा हुन्ना करता है। नियमांचरण ग्रीर नियन्त्रण-तन्त्र की रचना में जहाँ लोकतांत्रिक दृष्टि रखी जाती है, वहाँ राजकीय कारोबार में लोगों की बात सुनी जाती है, लोगों के सहयोग से वह चलता है श्रौर लोग ही श्चपने प्रतिनिधियों द्वारा उसे चलाया करते हैं। राजकीय करोबार का अधवा राज्य-सत्ता का कार्य-त्तेत्र कितना हो यह संविधान द्वारा राज्य-सत्ता निश्चित किया करती है। कार्य-चेत्र जितना न्यापक होगा, तद्विषयक संस्थाएँ भी उतनी ही श्राधिक होती हैं और विशेषाधिकार का प्रयोग भी अधिक किया करती हैं। राज्य-सत्ता के कार्य-तेत्र में श्रयंथवा राजकीय करीवार में जिन संस्थात्रों को काम दिया जाता है, वे सब संविधान अथवा कानून द्वारा अस्तित्व में आई होती हैं। संविधान के ऋनुसार विधान सभा बनती है। संविधान के ऋनुसार निर्मित विधान-सभा स्थानीय स्वायत्त संस्थात्र्यों-सम्बन्धी कातून बनाती है। राजकीय कारोबार करने वाले व्यक्ति का जिस प्रकार सरकारी अधिकारी होना और राज्य-सत्ता द्वारा उसे ऋधिकार दिया जाना ऋावश्यक है, उसी प्रकार उस काम को करने वाली यदि कोई संस्था हो तो उसका निर्माण भी सरकार को ही करना चाहिए। अर्थात् कानृत बनाकर उसे अस्तित्व में लाना चाहिए, इस प्रकार की संस्थाएँ वैधानिक कहलाती हैं। कानून द्वारा वे निर्मित हुई परन्तु ऐसा नहीं होता कि कुछ श्रादमी जमा हो गए, उन्होंने नगरपालिका की स्थापना की श्रीर शहर का कारोबार श्रुक कर दिया। नियन्त्रण की जो धाराएँ केवल सभासदों पर ही नहीं ग्रान्य व्यक्तियों पर भी लागू हैं ग्रीर जिन्हें ग्रास्थीकार करने से सजा भुगतनी पड़ती हैं, वे घाराएँ राज्य-सत्ता द्वारा ही कार्यान्वित हो सकती हैं। यह नियम करने वाले व्यक्ति द्याथवा संस्थाएँ देश के राज्य-तन्त्र का. शासन का भाग होती हैं। वैधानिक संस्थात्रों (Statutory Bodies) के नियंत्रण के पीछे देश की राज्य-सत्ता होती है। कारण, ये संस्थाएँ राज्य-सत्ता का ही एक श्रंग होती हैं। इन सत्ता-केन्द्रों का निर्माण राजकीय कारोबार में सुभीता पदा करने के खयाल से ही किया जाता है। व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होकर प्रस्ताय करें और वे संस्थाएँ ऋस्तिस्व में आयँ, ऐसा नहीं होता । इनके निर्माण में व्यक्तियों की इच्छा का सम्बन्ध नहीं है। उनका निर्माण देश के संविधान के श्रनुसार, कानून के श्रनुसार होता है श्रीर वे उसी के श्रनुसार कार्य करती हैं, त्रातः उन्हें वैधानिक कहा जाता है। ये निर्वाचित प्रतिनिधियों अथवा राज्य-सत्ता द्वारा नियुक्त सभासदों से बनी होती हैं। उनकी अथवा उनके सभासदों की संख्या इच्छानुसार बढ़ नहीं सकती । सभासद् अपनी मर्जी के अनुसार जो चाहें काम नहीं कर सकते। सभा की सदस्यता, कार्य-त्तेत्र, अधिकार, उत्तरदायित्व, कार्य-पद्धति त्रादि कान्न के द्वारा निश्चित होती हैं। सभासद् उनमें किसी प्रकार का मौलिक अन्तर नहीं डाल सकते । अच्छा होने से सदस्यता नहीं प्राप्त होती श्रीर इच्छा न होने पर भी पद द्वारा सभासदत्व श्रानेक स्थानों पर प्राप्त हो जाता है।

इसके विरुद्ध उन संस्थाद्यों की क्रावस्था होती है, जो स्वतः सिद्ध होती हैं। लोग एक साथ जमा होकर विचार करते हैं ग्रार इन संस्थाद्यों को जन्म देते हैं। 'किरायेदार-संघ' कान्त द्वारा निर्मित नहीं है। कुछ किरायेदार इकडे हुए क्रीर उन्होंने अपने फायदे के लिए एक संघ स्थापित कर लिया। 'आर्य कीड़ा-मंडल' स्वतन्त्र रूप से कुछ व्यक्तियों ने ही निर्माण किया है। 'तमाखू मजदूर-संघ' का संविधान कैसा हो, नियम कौन से हों, किन संकेतों (प्रथायों) को माना जाय, यह सब उन संघों के सभासदों को निश्चित करना होता है। कान्त द्वारा संघ-स्वातंत्र्य होने पर भी यदि किन्हीं अधिक अधिकारों, संरच्गों या प्रतिष्ठा की आवश्यकता हो तो तद्विषयक कान्त का थोड़ा-बहुत बंधन स्वीकार करना पड़ता है अर्थात् उन्हीं कान्तों के अनुसार उन संघों को दर्ज कराने से अर्यनेक लाभ प्राप्त होते हैं। स्वतः सद्ध संघ दर्ज कराए बिना भी कार्य-च्नम, प्रभावशाली और सर्वमान्य होते हैं। दर्ज की हुई संस्थाएँ भी प्राग्रहीन हो सकती हैं। तथापि सरकारी कान्त के मुताविक दर्ज कराने से उन कान्तों में दी

हुई सुविधा अथवा प्रतिष्ठा मिलती है। संघ की दृष्टि से निम्न कानून महत्त्व के हैं:—(१) १८६० का संस्थाओं के दर्ज कराने का कानून। (२) १६१२ का सहकारी संस्थाओं सम्बन्धी कानून। (३) १६१३ का भारतीय कम्पनियों का कानून। (४) १६२६ का भारतीय व्यवसाय उंघों सम्बन्धी कानून। (५) १६३७ का बीमा व्यवहार सम्बन्धी कानून। इन कानूनों के अनुसार कुछ संस्थाओं को दर्ज किया जा सकता है और किन्हीं व्यवहार करने वाली संस्थाओं को तो दर्ज कराना ही पड़ता है। उसके बिना उन्हें उस व्यवहार को करने की अनुमित नहीं रहती। संस्था ने स्वेच्छा से अपने को दर्ज कराया हो या अनिवार्य रूप से दर्ज कराया हो, दर्ज कराने के बाद उसके कपर कुछ बंधन और कुछ सीमाएँ आ जाती हैं। उन सीमाओं के भीतर रहकर संस्थाओं अथवा संघों को अपने संविधान अथवा नियमों में परिवर्तन करने पूरा अधिकार रहता है।

१८६० के संस्थायों के दर्ज करने के कानून के ब्रानुसार दान, धर्म करने वाली, श्रानाथों की मदद करने वाली, शास्त्र, कला, साहित्य श्रादि की उन्नति के लिए यत्न करने वाली, ज्ञान का प्रचार करने वाली संस्थान्त्रों को तथा **यंथालय,** वाचनालय, सार्वजनिक पदार्थ-संग्रहालय, सार्वजनिक चित्र-संग्रहालय कला-भवन एवं यांत्रिक अनुहत्यान के लिए स्थापित संस्थाओं को दर्ज किया जाता है। रजिस्ट्रार श्रथवा दर्ज करने वाले के पास स्मृति-पत्र (Memorandum) मेजना पड़ता है। उसमें (१) संस्था का नाम (२) स्थापना का उद्देश्य तथा संस्था के नियमानुसार जो कार्यवाहक ग्रथवा व्यवस्थापक-मंडल हो उसके सभासदों के नाम, पेरो ऋौर पते देने पड़ते हैं । उसी प्रकार संस्था के नियमों की प्रति देनी पड़ती है। स्मृति-पत्र पर व्यवस्थापक-मंडल के कम-से-कम तीन सभासदों के नाम देने पड़ते हैं। दर्ज कराने की फीस देने के बाद दर्ज करने वाला इस बात का सर्टिफिकेट या प्रमाण-पत्र देता है कि उस संस्था का नाम दर्ज कर लिया गया है। संस्था के उद्देश्यों को इस कानून की सीमा में रहकर सभासद लोग कम या अधिक कर सकते हैं। कानून की सीमा से बाहर जाकर संस्था के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता । वैसा करते ः प्रभागा-पत्र रद हो जायगा । कानून में रहकर उद्देश्य बदला जा सकता है 🤊 🗀 समान उद्देश्य वाली अन्य संस्थाओं को शामिल किया जा सकता है। यह करने के लिए जो योजना निश्चित की हुई हो वह सब सभासदों में वितरित करके स्रोर नियमानुसार विशोप सभा स्त्रामंत्रित करके उसे स्वीकार करना होता है। उसके केवल पास होने से काम नहीं चलता । इसके लिए उपस्थित सभासदों में से तीन चौथाई सभासदों का मत मिलना त्रावश्यक है। त्राधिकार-पत्र द्वारा मत श्राए हो तो उनकी संख्या तीन चौथाई सभासदों की संख्या के समान होनी चाहिए। फिर इस निर्णय को उतने ही मताधिक्य से दसरी विशेष सभा में पास होना पड़ता है। इस रीति से उसके स्वीकृत हो जाने पर दर्ज करने वाला उसे मान्यता देता है। दर्ज की हुई संस्था, संस्था के नाम से कोर्ट में दावा कर सकती है। संस्थाओं के विरुद्ध भी दावे किये जा सकते हैं और संस्था की सम्पत्ति को जब्त किया जा सकता है। जहाँ संस्था के अधिकारियों की वैयक्तिक सम्पत्ति पर जन्ती की त्राज्ञा लागू हो सकती है। इसके त्र्रातिरिक्त सब सभा-सदों को उत्तरदायी बनना पड़ता है ऋौर वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार समभे जाते हैं। संस्था दर्ज की हुई हो तो नियमानुसार जो ऋधिकारी होगा वही संस्था की ज्योर से मुकदमे में शामिल होगा ख्रौर उसी के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकेगा । संस्था की सम्पत्ति ही जिम्मेदार ठहरती है । संस्था की खत्म करना ही तो तीन चौथाई सभासदों की सम्मति होनी त्रावश्यक है। संस्था का विघटन (Dissolution) होते ही संस्था की सम्पत्ति का नियमानुसार उचित प्रवन्ध हो जाना चाहिए। नियमों के अभाव में व्यवस्थापक समिति उसका योग्य प्रवन्ध करेगी। वखेड़ा खड़ा होने पर दीवानी ऋदालत में मामला फैसले के लिए भेजना पड़ता है। सरकारी मदद मिलती हो तो विघटन के लिए सरकार की सम्मति त्रावश्यक है। ऋण चुकाने के बाद जो सम्पत्ति वच जाती है। उसे सभासदों में नहीं बाँटा जा सकता: उसे उसी प्रकार के उद्देश्य वाली संस्था को सौंपना पड़ता है। किस संस्था को सोंपना है यह तीन चौथाई सभासद निश्चित करते हैं या श्रंदालत निश्चित करती है। इस कानन के आधीन जिन संस्थाओं की दर्ज कराया जा सकता है उन सबको दर्ज करना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं। दर्ज कराने पर उन्हें कौन-कौन सी सीमाओं में त्याना पड़ता है इनका स्पष्टीकरण ऊपर किया है। इसके साथ ही सभासदों पर व्यक्तिशः उत्तरदायित्व नहीं रहता। यह संरक्षण मिलता है तथा इस-बात की गारंटी भी मिल जाती है कि संस्था के समाप्त होने पर ऐसी परिस्थित नहीं उत्पन्न होगी कि उसकी सम्पत्ति का श्रप-हरण जो चाहे करं।

नके के लिए व्यवहार, व्यापार एवं उद्योग करने वाली कम्पनियाँ १९१२ के कम्पनी-कानून के अनुसार दर्ज कराई जाती हैं। स्मृति-पत्र में कम्पनी की स्थापना का उद्देश्य, उसकी सफलता के लिए कम्पनी को मिले हुए अधिकार, कम्पनी का नाम, पूँजी, भागों की संख्या, सीमित अथवा असीमित उत्तरदायित्व का उल्लेख मुख्य कार्यालय का पता इत्यादि वातें अंकित करके संचालकों को अपने हस्ता- च्हर सहित वह समृति-पत्र रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है। वह समृति-पत्र यदि

नियमानुकुल हो तो रजिस्टार उसे दर्ज कर लेता है ग्रीर प्रमाण-पत्र दे देता है। प्रमाण-पत्र के मिलने पर कम्पनी अपना कारोबार शुरू कर रुकती है। स्मृति-पत्र एक प्रकार से कम्पनी की सनद है। उस स्मृति-पत्र के अनुसार कम्पनी नियमा-वली (Articales of Association) तैयार करती है। नियमों में व्यवहार कीन देखे, व्यवस्था कीन करे, संचालक-मंडल के ऋधिकार, उनकी संख्या, उनका चुनाव, भागीदारों के श्रिधिकार, मत का श्रिधिकार श्रीर उसकी पात्रता. उसके प्रकार, सभा-विषयक तथा सभा-संचालन-विषयक ग्रादि बातों का समावेश होता है। प्रत्येक कम्पनी को अपनी इच्छा के अनुसार किंतु कम्पनी-कानन के श्रविरोधी नियम बनाने का श्रधिकार है। नियमावली हो तो उसकी एक प्रति रिजस्टार को देनी पड़ती है। जहाँ नियमावली न हो और हो तो अधूरी हो, वहाँ उक्त कानून में दी हुई नियमावली लागू होती है। उस नियमावली को 'टेबुल श्र' (Table A.) के नाम से सम्बोधित किया गया है। समा-संचालन की दृष्टि से कम्पनी की नियमावली महत्त्व रखती है। उसमें सभा-सम्बन्धी नियम होते हैं। नोटिस, कोरम-संख्या, मत की पात्रता ख्रीर प्रकार, बोट माँगने सम्बन्धी ब्यवस्था इत्यादि वातें होने के कारण कम्पनी की समाएँ उन नियमों के ब्राधार पर ही की जानी चाहिएँ। नियम न हों, श्रीर 'टेबल श्र' में भी मार्ग-दर्शन न हों तो सर्व साधारण संचालन के तत्त्व वे ही हों जो हम पिछले प्रकरण में बता श्चाए हैं। बहुधा नियमावली इतनी वारीकी से तैयार की जाती है कि, कोई नियम उसमें न हो ऐसा बहुत ही कम होता है।

स्वतः सिद्ध संस्था में शामिल होकर व्यक्ति स्वेच्छा से नियन्त्रण स्वीकार करता है। उसकी इच्छा है कि वह समासद् हो या न हो, हो तो जितनी देर वह रहना चाहे उतनी देर रहे। कम्पनी का भाग वह खरीद ले, वेच डाले श्रीर उत्तरदायित्व से मुक्त हो; इच्छा न रहने पर कोई भी समासद् नहीं होता श्रीर कोई रख भी नहीं सकता। स्वतः सिद्ध संस्था का नियंत्रण केवल सभासद् पर ही श्राष्ठित है। स्वतः सिद्ध संस्थाश्रों की यह वात नहीं है। ग्राम-पंचायत, लोकल-बोर्ड, नगरपालिका, विधान-सभा श्रादि के चेत्रों में जो रहेंगे उन सव पर उन-उन संस्थाश्रों का श्रिवता है, घर बनाना हो तो श्रानुमति लेनी पड़ती है। कानून बनाया गया हो तो उसे मानना पड़ता है। इन संस्थाश्रों की श्राह्म श्रावा कानून न मानने पर दिखत होना पड़ता है। स्वतः सिद्ध संस्थाश्रों की श्राह्म श्रावा श्रथवा नियम श्रमान्य करने पर सभा की सदस्यता रद हो जायगी स्थान्न त्रुत्रा तो कुछ श्राधिक जिम्मेदारी श्रा जायगी। सरकारी संस्थाश्रों की श्राह्म

मानने में कोई बड़प्पन नहीं, पर अपने-आप स्वीकार किये हुए बंधन अथवा नियंत्रण को मानने में ही ग्राधिक शोभा है तथा उसमें एक नैतिक प्रतिष्टा है। स्वतः सिद्ध संस्था की त्राज्ञा लोगों को युक्ति-संगत प्रतीत हुई त्रीर उन्होंने उसे माना तो उसे भी नैतिक गौरव प्राप्त होता है। केवल वह सरकारी संस्था की श्राज्ञा होने से नैतिक नहीं सिद्ध होती। वह यदि सःसिद्धिवेक-युद्धि को ठीक न जँचती हो तो उसके पालन की जिम्मेदारी भले ही काननी हो, नैतिक नहीं हो सकती। राज्य-संस्था ऋथवा ऋन्य किसी सरकारी संस्था के नियंत्रण को या संरक्षण को स्वीकार करना नहीं पड़ता। उसके क्षेत्र में पैदा होने तथा रहने ही से वह प्राप्त होती है, लादी जाती है, इन्कार करने से वह नष्ट नहीं होती। राज्य-गत नागरिकता के सम्बन्ध में स्वीकार करने या इन्कार करने का प्रश्न बहुत ही कम पैदा होता है। अन्य संस्थाओं की सदस्यता, यदि उसका काम-काज पसन्द न हो तो, त्यागी जा सकती है। ख्रत: सभा की सदस्यता स्वेच्छया-बेरित होने के कारण प्राप्त होने वाला नियंत्रण, नैतिक दृष्टि से प्रतिष्ठापूर्ण रहता है। सदस्यता बनाए रखनी है तो नियमानुसार, नियंत्रणानुसार काम करना चाहिए। ग्रपना कहा श्राप ही मान रहे हैं यह तास्विक एवं वास्तविक परिस्थिति होती है।

स्वतः सिद्ध संस्थात्रों में सभासदों को विशेष जिम्मेदारी से काम करना होता है। कारण, उनके निर्ण्यों और अनुशासन में प्रत्येक सभासद का काम रहता है। उस संस्था की साख, प्रतिष्ठा ख्रीर कीर्ति के संपादन-कार्य में उनका हिस्सा रहता है। व्यापारी-कम्यनियाँ प्रायः सीमित उत्तरदायित्व वाली तथा नके के लिए स्थापित होती हैं ऋतः भागीदारों में ऋौर वहाँ, जहाँ उनकी संख्या हजारों में होती है, संघ-भाव शायद ही कहीं होता है। किसी समय या राजकीय पत्त के सम्बन्ध में सभासदों में जैसी ब्रात्मीयता होती है वैसी कम्पनी के भागी-दारों में कम्पनी के सम्बन्ध में नहीं दिखाई देती । नफे की दृष्टि से भाग लेना श्रीर वेचना, इसमें श्रात्मीयता का तथा भावकता का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। वही स्थिति वीमा व्यवसाय करने वाली कम्पनियों में होती है। वीमा कम्पनियों के भागीदार भागों पर नफा कितना मिलेगा इस बात की च्रोर देखते हैं, तो पालिसी वाले इस बात की त्र्योर देखते हैं कि बीमा-कम्पनी का सारा काम-काज किस प्रकार चल रहा है, एक शब्द में दोनों पत्त आर्थिक दृष्टि से ही कंपनी के व्यवहार की ख्रोर देखते हैं। थोड़ी-बहुत मात्रा में यही परिस्थित सहकारी संस्थात्रों में भी दृष्टिगत होती है। वहाँ भी त्रार्थिक दृष्टि ही प्रमुख रहती है। श्रत: जिन स्वतः सिद्ध संस्थात्रों में श्रार्थिक व्यवहार होता है वहाँ सभासदी को इस दृष्टि से सजग रहना श्रोर संस्था की साख एवं पैसे की रत्ता करनी चाहिए। उन्हीं के सहयोग से दोनों वातों की उत्यत्ति होती है, स्थिति होती है श्रोर वृद्धि होती है। भागीदारों को सभा में गैर जिम्मेदारी से वर्ताव करने के कारण ऐसे श्रानेक उदाहरण देखे गए है जहाँ वैंक, वीमा-कंगिवाँ तथा सहकारी संस्थाएँ संकट में पड़ गई। भागीदार श्रोर संचालक-मंडल के बीच में विरोध तथा दलवन्दी श्रादि श्रीर मुकदमेवाजी होने के कारण, श्रानेक स्थानों पर साख श्रोर वैसा दोनों मिट्टी में मिल गए। संस्था का संविधान कितनी भी सावधानी से क्यों न बनाया गया हो, सभा-संचालन कितना भी बिह्मा क्यों न हो, जब तक सभासद् श्रापनी जिम्मेदारी को नहीं पहचानता, तब तक नियमों की सीमा में रहकर भी बह संस्था की हानि करने से न चूकेगा। दर्ज करवाने से जो सरकारी कानून का बन्धन प्राप्त होता है उससे यह ठीक है कि हानि की राह में कुछ रुकावटें श्रा जाती हैं, पर हानि पूरी तरह टल नहीं जाती, श्राथवा दर्ज करवाने से काम-काज में सफलता प्राप्त होती है या वह श्राधिक शक्तिराशों हो जाता है, ऐसी वात भी नहीं।

सहकारी संस्थात्रों में समासदों पर अधिक जिम्मेदारी रहती है। उनकी पूँजी उनकी साख पर ब्राधारित रहती है। वहाँ सभासद लोग गरजमन्द होते हें क्रार्थात पैसे को काम पर लगाने की भावना से भाग नहीं खरीदते। सहयोग द्वारा पूँजी खड़ी की जाय, सुविवाएँ हासिल की जायँ और गरज पूरी की जाय, यह भावना रहती है। व्यवहार करके फिर नका हासिल किया जाय यह उद्देश्य बहाँ नहीं होता । किन्हीं में तो सभासदों की जिम्मेदारी संयुक्त रहती है । प्रत्येक सभासद सभासद के कार्य के लिए जिम्मेदार रहता है। वहाँ सभासदों के बीच सहयोग मुख्य सूत्र का कार्य करता है । सभासदों को सहयोग द्वारा जीवन के संकटों का निवारण करना है और सुविधाओं में बृद्धि करनी है, उत्कर्ष प्राप्त करना है-यह उद्देश्य होने के कारण, और चूँ कि वह संघ अथवां संस्था के माध्यम द्वारा साध्य होता है, अत: प्रत्येक सभासद की जिम्मेदारी वैयक्तिक रहती है। उसका स्वरूप नैतिक ग्राधिक रहता है। १६१२ के सहकारी कानून की रचना और उनके ऋधीन बनाए गए नियमों के पीछे यही बात काम कर रही है। सरकार, कंपनी-कानन के अधीन जो नियंत्रण करती है उसकी अपेत्ना ऋधिक नियंत्रण सहकारी संस्थायों के वारे में रहता है, पर उसके साथ-ही-साथ सविधाएँ भी ग्राधिक दी जाती हैं। उसकी ग्रापेचा भी महत्त्व की बात यह है कि कई बार मार्ग-दर्शन भी सरकार ही करती है। उनका काम-काज आसान और व्य क्षेत्रियत रूप से हो, इसके लिए जाँच ऋौर निर्देशन प्रायः सरकार की ऋोर

से किये जाते हैं। सरकारी संस्थायों के उद्देश्य के अनुसार ही संविधान और नियमों के नमूने तैयार किये जाते हैं। संविधान ऋौर नियम के निर्माण का कार्य यद्यपि संस्था के सभासदों का है, तथापि बहुवा वह सरकारी नमूने के श्चनुरूप ही किया जाता है। उत्कृष्ट संविधान श्चथवा श्चादर्श नियमों के होते हुए भी ये संस्थाएँ इस देश में बहुत सफल नहीं हो पाई हैं। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध एवं निर्देश वाक्य भी जिस प्रकार अर्थ-शृन्य हो सकता है, उसी प्रकार सर्वथा नियमानुसार काम करने वाली संस्थाएँ भी निष्प्रम श्रौर निःसत्त्व हो सकती हैं। जिस उद्देश्य एवं कार्य से प्रेरित होकर संस्था की स्थापना की गई है, सभासदों में यदि उसके ब्रानुरूप भाव न हो तो वह संस्था कितनी भी वैधानिक, कितनी भी निर्दोष ऋौर कार्य-पद्धति में कितनी भी नियम-बद्ध हो, बलशाली नहीं हो सकती। प्रत्येक संस्था के कार्य द्वारा एक परम्परा उत्पन्न होती है, उसका एक ऋध्यात्म निर्माण होता है। जिसका संगोपन यदि सभासदों ने न किया तो वह संस्था नेस्तोनाबूद हो जातो है। संविधान द्वारा संस्था का ऋस्थि-पंजर निर्माण होगा। उसके लिए आवश्यक प्राण एवं शक्ति तो इस बात पर अवलंबित रहती है कि संभासर लोग किस भाव एवं भावना से संस्था के साथ सम्बन्ध रखते हैं। संस्था के भावों के विरुद्ध यदि वातावरण उसन्न हो तो संस्था की समाप्ति हो जाती है अथवा वह निष्क्रिय हो जाती है। अपर्थिक लाभ की दृष्टि से स्थापित संस्था में राजनीति घुस ग्राई, सहकारी संस्था में ं व्यक्ति-निष्ठा बुस ख्राई तो उन संस्थायों की कार्य-चमता नष्ट हो जाती है। राजनीतिक संस्थाओं में मनोरंजन के लिए अथवा पेशा समभ्कर सभासद प्रवेश करें, तो उन संस्थात्रों का कार्य मूल उद्देश्य से गिर जाता है। उस समय संस्था जन-सेवा का एक पवित्र साधन न रहकर स्वार्थ-पूर्ति का साधन बन जाती है। मनोरंजन के लिए एक क्लय बन जाती है और यहाँ जन सेवा तो होती नहीं, खुराफातें पैदा होने लग जाती हैं। तात्पर्य यह कि सहकारी संस्था के उद्देश्य से विपरीत भावनात्रों को स्थान देने से सहकारी संस्थास्रों में गुण्डागदीं श्रीर दलवन्दी श्रिधिक मच जाती है।

व्यापारी-कम्पनियों, बीमा-कम्पनियों ग्राथवा सहकारी संस्थान्नों में न्यूनाधिक मात्रा में वैयक्तिक स्वार्थ एवं ग्राथिक सम्बन्ध ग्राधिक बलवान रहता है। १८६० के संस्थान्त्रों को दर्ज करने के कान्न का विषय बनने वाली संस्थान्त्रों के बारे में यह बात नहीं होती, १९२६ के व्यवसाय-संघ के कान्न (Indian Trade Union Act. 1926) का विषय बनने वाली संस्थान्त्रों के बारे में भी यही कहा जा सकता है। इस कान्न के न्यनुसार उन तात्कालिक ग्राथवा स्थायी संघों को दर्ज किया जा सकता है, जिनका मुख्य उद्देश्य मजदूर श्रीर मालिक, मजदूर श्रीर मजदूर, तथा मालिक श्रीर मालिकों के बीच के सम्बन्धों का नियंत्रण करना है। अनेक संघों से मिलकर बने हुए संयुक्त-संघ को भी दर्ज किया जा सकता है। प्रांतों में जो दर्ज करने का अधिकारी नियुक्त हो उसके पास दर्ज कर-वाने की ऋजीं भेजनी होती है। उस ऋजीं में (१) ऋजीं करने वाले सभासदीं के नाम (२) व्यवसाय-संघ का नाम (Name of the Trade Union) श्रीर मुख्य कार्यालय का पता (३) संयुक्त-संघ की ब्रजीं हो तो घटक-संघों के नाम, पेशे ख्रौर पते ख्रादि की जानकारी होनी चाहिए। दर्ज कराई के लिए ख्रन्य कुछ वातों की स्रावश्यकता होती है। इस कानृन की धारा २२ के स्रनुसार कार्य-वाहक-मंडल प्रस्तुत संस्था का होना चाहिए। इस धारा के अनुसार कार्यवाहक-मंडलों में उन सभासदों का ऋनुपात 🕏 निश्चित किया हुऋा है, जो उस पेशे के नहीं हैं। इसी प्रकार, संघ के नियमों में संघ का नाम, उहेश्य तथा उन कार्यों, जिनके लिए संघ का पैसा उपयोग में लाया जायगा ख्रादि, का निर्देश हो, ख्रीर वे सब कार्य इस कानन में मान्य किये गए कार्यों में ब्रान्तर्भत हो सकें। सदस्यता उन लोगों को मिलनी चाहिए जो उस व्यवसाय में काम करते हों। अन्य लोगों को किस ऋनपात में लिया जाय इसका स्पष्टीकरण धारा २२ में है। सभासदों की सूची, उसे जाँचने की सुविधा, सभासदों को दिये जाने वाले लाभ की शर्तें, वह बुर्माना, जो उन्हें देना पड़ेगा, उसका वह पैसा, जो जब्त किया जा सकेगा, नियमों को बदलने अथवा रद करने की व्यवस्था, कार्यवाहक मगडल का चुनाव, फंड की इयवस्था, जाँच, संघ को बन्द करना हो तो विघटन के कार्य स्नादि की ब्यवस्था होनी चाहिए । तालार्य यह है कि जब तक किसी संघ का संविधान या नियंत्रसा हो तब तक उसे दर्ज नहीं किया जा सकता। दर्ज किये जाने के बाद प्रमागा-पत्र दिया जाता है। नियम के विरुद्ध खाचरण करने या किसी खन्य उचित कारण से यह प्रमाण-पत्र रद किया जाता है। रद करने वाले फैसले के विरुद्ध दीवानी ऋदालत में ऋपील की जा सकती है। जिन व्यवसाय संघों को दर्ज कर लिया गया है वे पैसा उन्हीं वातीं पर खर्च कर सकते हैं जो कानून में निर्दिष्ट हैं। वे बातें ये हैं:-कार्यालय पर, अभियोग चलने की दशा में, ब्यवसाय में कोई बखेडा खड़ा हो जाय अर्थात् हड़ताल आदि हो गई हो तब सभासद को भगड़े में नुकसान हो जाय तो उसकी भरपाई के लिए, बीमारी, मृत्य तथा बेकारी आदि प्रयोजन के लिए, शिक्तण-विषयक, सामाजिक अथवा धार्मिक विषयों पर, संघ के उद्देश्य लेकर कोई समाचार-पत्र निकलता हो तो उसके लिए श्राथवा श्रान्य प्रकाशानों पर, श्रीर जिन कार्यों पर संघ की सम्पूर्ण श्राय का एक चौथाई तक संघ का पैसा खर्च किया जा सकता है, ऐसे किसी भी कार्य के प्रसार के लिए।

कानून का उद्देश्य यह है कि संघ का पैसा संघ के उद्देश्य की पृति के लिए ही खर्च हो । तथापि राजनीति के लिए खर्च करना हो तो एक स्वतंत्र फंड बनाने की अनुमति इस कानून में है। इन फंडों की सहायता से संघ की ख्रोर से चुनाव के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवार का खर्च ग्रीर उसका मेहनताना त्रादि दिया जा सकता है। सभा ख्रीर प्रकाशन का तथा प्रचार का खर्च भी किया जा सकता है। पर सभासद को इस फंड में चंदा देने के लिए बाध्य नहीं दिया जा सकता। ऐसे समासदों को संघ की ख्रोर से मिलने वाली सविधाओं से यंचित नहीं किया जा सकता। यह भी नियम नहीं बनाया जा सकता कि संघ में प्रवेश तभी मिलेगा जब वह इस फंड में चंदा दे। संघ ने ख्रपने को दर्ज करवा लिया तो उपरिवर्णित सभी वंधन उस पर लागू हो जाते हैं। यदि दर्ज न कराया हो तो किसी प्रकार का वंधन नहीं रहता। यदि नाम दर्ज कराया हो तो सरकार की ्रश्लोर से मान्यता प्राप्त होती है श्लीर कुछ श्राधिकार भी प्राप्त होते हैं । विधान-समाय्रों के लिए मजदूर-संबंध को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, पर यह तभी है जब उनके नाम दर्ज किये हुए हों। यदि संघ का नाम दर्ज हो तो मालिकों को मान्यता का अस्वीकार करना कठिन हो जाता है। दर्ज होने के कारण काम-काज में व्यवस्था बनी रहती है। सरकार के पास वार्षिक ब्यौरा मेजना पड़ा है। नाम दर्ज रहे इस भावना से नियमानुसार काम करने की त्र्यावश्यकता उत्पन्न होती है। संघ का पैसा व्यवस्थित रहता है ख्रीर विघटन हो जाने पर भी उसकी व्यवस्था करके रजिस्टार उसे सभासदों में बाँट देता है।

स्वतः सिद्ध संस्था य्रथवा संव दर्ज किया हुया हो या न हो, उसके लिए संविधान ख्रोर नियम ख्रावश्यक हैं। भले ही संघ की श्रेण्ठता ख्रोर कार्य- ज्ञान उसके सभासदों की शक्ति ख्रोर योग्यता पर ख्राश्रित हो, पर ख्रनुरूप ख्रोर ख्रानुकूल संविधान के ख्रभाव में काम में दिक्कतें पेदा होती हैं, देर लगती हैं। संघ के कार्य में संघर्ष नहीं रहना चाहिए। राग-द्वेष या पच्चपात होने पर संघ का हास न हो, इसके लिए सभासदों की संस्था के प्रति निष्ठा व्यक्ति- निरपेच्च होनी चाहिए। उसका संविधान भी ऐसा हो जिसमें मतभेद के लिए गुजाइश हो ख्रीर कार्य की एकता भी सम्भव हो। यिचार-विनिमय के द्वारा एक साथ ख्राने वाले व्यक्ति यह स्थिर करते हैं कि एक संघ बनाया जाय, विचार-विनिमय के द्वारा संघ के निर्णय लिये जाते हैं ख्रीर विचार-विनिमय का ख्रातिरक हो जाने से संघ का विलय एवं विनाश हो जाता है। उत्पत्ति, स्थित

स्रोर लय तीनों में विचार-विनिमय की सहायता संघ को रहती है। स्रात: तिद्व-पयक नियमों का महत्त्व है। विचार-विनिमय की उपलब्धि के लिए व्यक्तियों का एक साथ स्राना स्रावश्यक है। तालप्य यह है कि संघ की हर हालत में स्राव-रयकता है। एक ही बार वे एक जगह स्राये स्रोर चले गए तो वह एक सभा हुई स्रोर खत्म हो गई। पर लगातार काम करने के लिए संघ-रूपी साधन के निर्माण हो जाने पर तिद्वषयक नियमों को महत्त्व प्राप्त हो जाता है। संघ के लिए संविधान चाहिए स्रोर चूँ कि उसका कार्य विचार-विनिमय द्वारा किया जाता है, स्रत: उसके सम्बन्ध में उचित नियम होने चाहिएँ। विचार-विनिमय द्वारा निर्णय पर पहुँचने के लिए संघ के सभासदों के सभा में बैठने के पश्चात्, किस पद्धति से कार्य हो इसका विचार पिछले प्रकरण में किया जा चुका है। संघ के लिए संविधान बहुत जरूरी है स्रन्थथा उसके कार्यों में निश्चिति, सुसंगति स्रादि नहीं रहेगी। सभासदों में विश्वास एवं निष्ठा भी नहीं रहेगी। इन सबके लिए प्रत्येक संघ के वास्ते किसी-न-किसी प्रकार का संविधान स्रोर नियम स्राव-रयक हैं। संघ का एक संगठन होना चाहिए। उसके लिए स्रावश्यक मुख्य बातों का विचार स्रागे किया जा रहा है।

जो वैधानिक संस्थाएँ होती हैं उनका संविधान राज्य सत्ता के कानून द्वारा निश्चित किया हुन्ना रहता है। देश की सुख्य विधान-सभा, राज्य के संविधान अयथवा संविधान कानून के द्वारा अस्तित्व में आती है। मतशता कौन हो सकता है, मतदाता-संत्र का विभक्तीकरण, उम्मीदवारों की योग्यता, निर्वाचन की पद्धति, विधान-सभा के सभासदों की संख्या, ग्रध्यत्त का चुनाव, कार्य-त्त्रेत्र का विचार, कार्य-पद्धति का विचार इत्यादि सव वातों की व्यवस्था उस कानून में रहती है। मुख्य विधान सभा कानून बनाकर देश की अन्य वैधानिक संस्थाओं को जन्म देती हैं। ग्राम-पंचायत, लोकल बोर्ड, नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट श्रादि प्रत्येक वैधानिक संस्था कान्न द्वारा ग्रास्तित्व में ग्राती है। उसका संविधान तथा नियम ख्रादि भी कानून द्वारा ही निश्चित किये जाते हैं। उसके मौलिक स्वरूप में परिवर्तन करने का सभासदों को ऋधिकार नहीं रहता। एक निश्चित सीमा तक के काम चलाऊ नियमों में थोड़:-बहुत परिवर्तन कर सकते हैं । ऋषि-कार से बाहर का काम विधियुक्त नहीं होता श्रीर वह कानूनी नहीं समभा जाता। कानन द्वारा जितना किया जा सकता है उतना ही वे लोग कर सकते हैं। केवल सभासदों की मंजूरी से किया गया काम कान्नी नहीं होता । जो संस्थाएँ वैधानिक नहीं हैं वे एक दृष्टि से सर्वशक्तिमान् एवं सत्ताधीश होती हैं । उन्हें श्चर्यात् उनके सभासदों को श्चपने संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है। जहाँ उनका नाम दर्ज किया होता है वहाँ इस अधिकार पर थोड़ा प्रतिबंध तो बना ही रहता है। इसी प्रकार यदि कोई कार्य सैविधान से वाहर का हो गया हो तो सभासदों की मंजूरी मिलने पर वह टीक हो जाता है। सभासद्, संस्था अथवा संघ को खत्म कर सकते हैं। निर्माण करने और नष्ट करने का, जन्म देने और मारने दोनों का उन्हें अधिकार होता है। नगरपालिका के सब सभासदों ने मिलकर भी बदि उसके अस्तित्व को समाप्त करने की ठान ली हो तो भी वे वैसा नहीं कर सकते। तात्पर्य यह कि स्वतः सिद्ध संस्था अपने वास्ते सर्वशक्तिमान होती है।

स्वतः सिद्ध संस्थाएँ सर्व सत्ताधीश होती हैं त्रातएव नियम द्वारा उनकी सत्ता की सीमा को निश्चित करना लाभदायक है । उनका संविधान अवश्य होना चाहिए। संविधान में पहला स्थान है उद्देश्य का। समान उद्देश्य के लिए व्यक्ति एकत्र होते हैं ऋौर संघ स्थापित करते हैं, ऋतः उनमें संघ-भाव निर्माण करने वाला मुख्य और एक-मात्र सूत्र है उद्देश्य । संघ-निष्ठा का स्त्रर्थ है उद्देश्य ग्रथवा ध्येय के प्रति निष्ठा । सभासदों की निष्ठा संघ की सम्पत्ति ग्रथवा वस्तु (इमारत) पर न रहकर उसके ध्येय पर रहनी चाहिए । फएड का ऋर्थ संघ नहीं, पत्थर श्रीर मिट्टी की इमारतें संघ नहीं, वे तो उसके स्थल रूप हैं। संघ का ध्येय ब्यात्मा है। वह जब तक प्रवल है तब तक संघ भी प्रवल रहता है, श्वतः संत्र के ध्येय अथवा उद्देश्य का संविधान में पहला स्थान है श्रीर सभा-सदों के मन में भी उसका पहला स्थान होना जरूरी है। सभासदों के स्वार्थ के लिए संस्था का ध्येय जब मजीं हो तब बदला न जा सके - इस बात की व्यवस्था संविधान में होनी चाहिए। ध्येय को प्रवल बनाए रखने के लिए समयानुसार उत्तमें परिवर्तन किये जाने की •यवस्था भी संविधान में रहनी चाहिए। मनुष्य जीवन एक प्रवाह है, उसमें चैतन्य है, उसके विकास के लिए, कर्तृत्व के लिए अवसर मिले श्वीर यदि यह सब संघ के द्वारा होना है तो संघ एक सम्प्रदाय न वन जाय। परिस्थिति के अनुसार संघ के कार्य में परिवर्तन किया जाय। संघ तभी जीवित रहता है। जब उसका ध्येय समयानुकृत हो। बहने वाली नदी श्रपना वेग ख्रीर पाठ बढ़ाती जाती है। संघ के बारे में भी यही बात अनुभव में आनी चाहिए। उचित परिस्थिति में ध्येय श्रीर उद्देश्य के श्रन्दर श्रनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार, और उसे अमल में लाने की योजना संविधान में अवश्य हो।

ध्येब खयना उद्देश्य के द्यानन्तर संस्था के नाम का विचार भी महत्त्वपूर्ण है। नाम में क्वा रखा है, ऐसा कहने से काम नहीं चलता। इसी प्रकार नाम के लिए बहुत ऋधिक कोशिश करना भी उचित नहीं। संस्था का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे त्रासानी से उसके ध्येय, कार्य-त्रेत्र ग्रीर स्वरूप का ज्ञान हो जाय । क़ल-परम्परा के समान ही संस्था की परम्परा भी निर्माण होती जाती है श्रीर इसमें उसका नाम मध्य-विन्दु का काम करता है। वह ब्रात्मीयता को जारत करने वाला चैतन्य होता है। एक ही जगह एक ही नाम की दो संस्थास्रों का होना ठीक नहीं, ख्रत: संस्था का नाम रखते समय इस बात का ध्यान-विशोप रूप से रखा जाय। ऋनेक वार मूल संस्था में फूट पड़ जाती है ऋौर उसमें से बाहर निकले हुए लोग उसी या थोड़े से परिवर्तन से उस-जैसे नाम की एक दूसरी संस्था स्थापित कर लेते हैं। इसके कारण दोनों के कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मूल संस्था का नाम कौन ले सकता है, यह उस संस्था के संविधान के अनुसार निर्णायक रूप में स्थिर किया जा सकता है। उसके स्थिर हो जाने पर दुराग्रह पूर्वक उसे अन्य लोग ले लें यह अनुचित होगा। कार्य के लिए प्रयत्न न होकर नाम के लिए ही सारा उत्साह समाप्त हो जायगा। नाम निश्चित करते समय जो काम होने जा रहा है वह उसके लिए अनुरूप हो, इस वात का विचार करना अनुचित नहीं होगा। छोटे से शहर में मुटी-भर लोग जमा हो स्त्रीर उस संस्था का ऋखिल भारतीय नाम रख दें तो यह उस काम का मजाक करना ही तो है। संस्था का नाम रखते समय मर्थादा, प्रतिष्टा श्रीर प्रासिक्षकता का विचार ग्रावश्य किया जाना चाहिए।

संय का अर्थ है सभासद् श्रीर यह श्रनेक दृष्टियों से सही है। संय की इमारत भन्य हो; पर अन्दर काम करने वाले चुद्र हों, संय का नाम न्यापक चेत्र प्रदर्शित करने वाला हो पर सभासद् में प्रान्तीयता की पच्चपातपूर्ण भावना हो, संय जन-सेवा करने वाला हो श्रीर सभासद् स्वार्थ साधने वाले हों तो यह विरोध बहुत बुरी तरह से श्रखरता है। संविधान कैसा भी हो, नाम कुछ भी हो, संय का वास्तविक स्वस्य तो उसके मौजदा सभासदों के विचार श्रीर व्यवहार के आधार पर ही प्रकट होता है। संय का प्रभावोत्पादक श्रवयव सभासद् ही है। अत: सभा-सदस्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण वस्तु है। सभा की सदस्यता को यदि गौरवास्पद, भूपणास्यद बनना है, प्रभावशाली श्रीर कार्य-च्म होना है तो वह पात्रता का विचार करके ही किसी को प्राप्त होना चाहिए। संस्था के कार्य श्रीर स्वरूप पर सभा की सदस्यता श्राक्षित रहती है। भाग खरीदा, प्रवेश-श्रुल्क दिया, उद्देश्य-पिका को मान्य किया कि सभा की सदस्यता हासिल हो गई, ऐसा भी हो सकता है। इसके विपरीत यह भी हो सकता है कि कुछ काल तक उम्मीदवारी करने पर, कुछ काम करके दिखाने पर, कुछ रचना करने पर, सदस्यता हासिल

हो । संस्था ख्रीर सभासद दोनों का उद्देश्य ख्राथवा प्रयोजन एक ही होना चाहिए। संस्था के उद्देश्य की स्वीकृति-मात्र न्यूनतम योग्यता है। संस्था का ऐसा बाजारी रूप न हो कि जब चाहे कोई उसमें छाय छौर जब चाहे उसमें से निकल जाय। केवल मनोरंजन के लिए स्थापित नाट्य-एड में टिकट खरीदने पर प्रवेश भले ही मिलता हो, पर अनुचित ब्यवहार करने पर वहाँ भी वाहर निकाल दिया जाता है। तव, जहाँ प्रवेश-उद्देश्य को सान्य करने के पश्चात् मिलता है. श्रीर जहाँ संघ केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, वहाँ श्रभद्र व्यवहार करने वाले सभासद को संघ से बाहर निकालने की व्यवस्था का होना त्यावश्यक है। संघ में त्राते समय उद्देश्य की मंज्री होनी चाहिए त्रीर जब तक संघ में रहें तब तक संघ के नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाय । संघ से बाहर जाते समय अपनी जिम्मेवारी पूरी करके सभासद की जाना न्वाहिए । इस दृष्टि से विचार करते हुए संविधान में सभासद् प्रवेश, सभासदों का व्यवहार, श्रानशासन भंग श्रीर सदस्यता रद या स्थिगत करने छादि वातों के बारे में ठीक-ठीक व्यवस्था हो। चूँ कि संघ में ग्राने का उद्देश्य व्यक्ति का विकास, उन्नित और ग्रानन्द की प्राप्ति होती है ग्रातः ऐसा होना ठीक नहीं कि ग्रान-शासन के नाम पर ठीक इससे उलटी वातें होने लग जायें। इसके साथ ही सभासद् यह न भूलें कि संघ का ऋर्य होता है सहयोग, कुछ देना और कुछ लेना, कुछ बन्धन स्वीकार करके किसी स्वातन्त्र्य को तेजस्वी बनाना । एकाकी वृत्ति का, व्यक्ति-निष्ठ, भगड़ालु, अति तार्किक, अपनी ही सब कहीं टाँग अड़ाने वाला सभासद् संस्थात्रों के लिए त्रायोग्य सावित होता है। नियमों में रहते हुए भी वह संस्था के कार्य के रस में विप घोल सकता है। किन्हीं संस्थाओं के नियमों में सभासदों को लेते समय इस वात का ध्यान रखा जाता है श्रीर श्रनुरूप नियम रहते हैं। भाग खरीदकर ब्राथवा चन्दा देकर जहाँ संस्था में प्रवेश मिलता है वहाँ सभासदों की मनोवृत्तियों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। संस्था का सभासद् बनाते समय अगर् कुछ न किया जा सके तो अनुभव के पश्चात् श्रयोग्य, संस्था-विरोधी, उसकी द्यप्रतिष्ठा करने वाले सभासद् को बाहर निकालने की व्यवस्था की जाय। न तो संस्था को नियमानुसार व्यवहार करने वाले सभासद् को कुचलना चाहिए श्रौर न सभासदों में नियमों की सहायता से संस्था के कार्य को वित्रटित करने की भावना हो। संविधान, कार्य में व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए है। वह शस्त्र के रूप में काम में लाने के लिए नहीं है। यह भावना, संविधान के ग्रादर्श होने-मात्र से उत्पन्न नहीं होती। सभासदों के शील श्रीर प्रवृत्ति पर यह श्रवलम्बित रहता है। समाखदों को सदस्य बनाते समय उचित नियम बनाकर सावधान रहना चाहिए।

संस्था के निर्णय सभासदों को करने होते हैं। अनेक मनुष्यों द्वारा किये जाने वाला निर्णय बहुमत द्वारा होता है यह स्पष्ट ही है। यथा सम्भव समभदारी श्रीर समन्वयपूर्वक कार्य करके भी यदि सर्व प्रिय निर्णय न लिया जा सके तो बहुमत द्वारा निर्णय का लेना ऋनिवार्य हो जाता है। बहुमत को निराय का श्राधार भले ही माना जाय तो भी कुछ निर्णय ऐसे हैं जिनके लिए नाम-मात्र के बहुमत से काम नहीं चलता। कुछ विषय साधारण होते हैं और कुछ संग-ठनात्मक होते हैं। जो विषय संघ के मूलभूत श्रथवा संगठनात्मक स्वरूप से सम्बन्ध नहीं रखते उनका निर्ण्य यदि सामान्य बहुमत से हो जाय तो कोई बुराई नहीं। पर जो विषय मूलगामी ऋथवा संघटनात्मक स्वरूप के हैं उनके बारे में विशिष्ट बहुमत द्वारा लिया गया निर्णय ही विधियक माना जाय। ध्येय ऋथवा उद्देश्य में ऋौर सदस्य की पात्रता में परिवर्तन, संविधान के नाम से जो न्यवस्था है उसमें, ऋौर उसी प्रकार के परिवर्तन मौलिक एवं संघटनात्मक हैं। ये परिवर्तन सामान्य बहुमत से न हों बल्कि सभासदीं की समस्त संख्या के 🕏 त्राथवा 🥇 बहुमत से होने चाहिएँ। इस प्रकार परिवर्तन करने का त्रावसर प्रत्येक सभा को नहीं है। उचित नोटिस देकर अथवा विशेष रूप से जो सभा बलाई जाय उसी में इस प्रकार की बातों का विचार किया जाय।

संस्था का श्रर्थ है, समान प्रयोजन से लोगों का एक साथ जमा होना । श्रतः वहाँ समता का वातावरण रहना ठीक है। श्रतः मत की दृष्टि से सब सभासदों को समान ही मानना चाहिए। एक सभासद् का एक मत—यह मुख्य सिद्धान्त है। नफे के लिए स्थापित संगठनों में पूँजी के श्राधार पर श्रर्थात् भागों (शेयर) की संख्या के श्राधार पर मतों की संख्या निश्चित की जाती है। सह-कारी संस्था के कार्यों में एक सभासद् के लिए एक मत स्वीकृत किया गया है श्रीर वह सर्वथा योग्य है। प्रतिनिधियों द्वारा संगठित संस्थाओं में मत की दृष्टि से सभी प्रतिनिधि समान रहते हैं। कितने ही संयुक्त संगठनों में प्रतिनिधियों का मत उन्हें चुनने वाले संघों के सभासदों की संख्या के बराबर माना जाता है। इस पद्धति को संख्या-वद्ध मत-पद्धति (Block Votes) कहते हैं। श्रिधकार-पत्नों का गद्धा देकर श्रथवा संख्या-वद्ध मत देकर निर्णय पर पहुँचना संघ के कार्य की दृष्टि से भले ही वांछनीय हो तथापि विचार-विनिमय के तत्त्व ज्ञान से षह संगत नहीं है। जहाँ पूँजी का सवाल न हो वहाँ तो एक सभासद् को एक मत रहना ही चाहिए एवं यथासम्भव सदस्यता के नाना प्रकार नहीं करने चाहिएँ। पार्टीवाजी से श्रचने के लिए संघ में सब दृष्टियों से समानता का माता-

वरण रहना वांछनीय है।

संघ पर प्रभुत्व संघ के सारे सभासदों का है। सभासदों से मिलकर जो संगठन बनता है वह उस संस्था की साधारण सभा (General Body) है। इस साधारण सभा को संघ के सारे अधिकार रहते हैं। संघ के सबसे आखिर के निर्णय यही साधारण सभा सारे सभासदों की बैठक बलाकर उसमें किया करती है। सब सभासद चूँ कि हर रोज आकर सब का काम नहीं देख सकते श्रतः प्रत्येक संस्था अथवा संघ की एक कार्यकारिगी समिति रहती है श्रीर ऐसी एक छोटी सी समिति प्रत्येक संस्था में होनी चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक संगठन का एक प्रमुख भी हो तथा साधारण सभा द्वारा उसका चुनाव किया जाय। कार्यकारिग्णी समिति का चुनाव भी साधारण सभा ही करे। किन्हीं संस्थात्रों में पहले ग्रध्यन चुना जाता है ग्रीर पीछे से वह कार्यकारिगी समिति की नियुक्ति करता है। उसमें उसकी नीति के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण होता है। लेकिन कार्यकारिणी समिति उसके साथ समान स्तर पर काम नहीं कर सकती, उतनी निर्भय नहीं हो सकती और प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भी न्यूनता रह जाती है। यदि कार्यकारिग्णी का चुनाव साधारण सभा ने किया हो तो साधारण सभा के पन्न का प्रतिबिंब कार्यकारिगी समिति पर पड़ता है। श्रीर वर्ष में एक या दो बार होने वाले वाद-विवाद हर रोज या हर सप्ताह होने लगते हैं । काम तो होता नहीं उल्टे ऐसा वातावरण निर्माण होता है कि कुछ भी होने न दिया जाय ग्रीर कोई नवीन कार्य करने न दिया जाय। तथापि कार्यकारिसी का चुनाव करने की पद्धति श्रधिक श्रच्छी है।

कार्यकारिगी समिति त्रथवा श्रन्य किसी प्रकार का निर्वाचन करने की पद्धित संविधान में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट रहनी चाहिए श्रीर चूँ कि यह मौलिक स्वरूप का प्रश्न है श्रतः बार-बार उसमें परिवर्तन होना ठीक नहीं। जहाँ ज्यादा दिक्कत पेश नहीं श्राती। साधारण सभा की सभा में उपस्थित रहने वालों की संख्या जहाँ बहुत नहीं होती वहाँ भी दिक्कत नहीं होती। दिक्कत वहाँ पेश स्थाती है जहाँ उपस्थित रहने वाले सभासद् भी ज्यादा हों श्रीर चुनाव के स्थान भी श्रिषिक हों। सामान्य तौर से निर्वाचन गुष्त मत-दान-पद्धित द्वारा किया जाय। जहाँ स्थान श्रिषक हों वहाँ मत किस प्रकार दिये जायँ यह एक महत्त्व का प्रश्न हो जाता है। (१) जितने स्थान उतने मत श्रीर सब-के-सब एक उम्मीद-वार के लिए इकडा करके देना (Camulative Voting) एक प्रकार की पद्धित हुई। इसमें श्रालसंख्यकों को श्रावसर मिलता है श्रीर बहुत दक्ता श्रिषक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। (२) जितनी जगहें उतने मत, मगर एक से श्रिषिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। (२) जितनी जगहें उतने मत, मगर एक से श्रिषिक

किसी भी उम्मीदवार के लिए नहीं दिये जा सकते, उन्हें बाँटकर देना होता है: इसे विभाजक मत-दान (Distributive Votes) कहा जाता है। किन्हीं स्थानों पर यह विभाजन ग्रावश्यक हो जाय तो वहाँ सारे मत देने चाहिएँ। इस परिस्थिति में ऋल्पसंख्यकों को पूरा ऋवसर नहीं मिलता । ऐच्छिक विभाजन हो तो ऋल्पसंख्यकों को योग्य ऋवसर मिलता है। (३) ऋानुपातिक मत-दान (Proportional Representation) की एक और पद्धति है। इसमें संसद् का क्रम लगाया जाता है। मतदाता जिस उम्मीदवार को सबसे ऋधिक पसन्द करता है, उसे अपना पहला मत देता है। उसके बाद अपनी पसन्द के कम से दूसरा, तीसरा तथा अन्य जितनी जगहें होंगी उतने मत उस कम से देता चला जायगा। न्यूनतम मत कितने द्याते हैं यह गिना जाता है स्त्रीर वे जिसे मिलते हैं उसे चुन लिया जाता है। उसे ग्राधिक मिले हुए मत पसन्द के कम से बचे हुए उम्मीदवारों में वाँट दिए जाते हैं। इस पद्धति से मतदातात्रों की विचार-सरगो का योग्य प्रतिनिधित्व निर्वाचन के परिगाम पर प्रतिफालत होता है। पर यह पद्धति बहुत क्लिप्ट छोर समभने के लिए मुश्किल है। विधान-सभाग्रों की समितियों के निर्वाचन में इसको स्वीकृत किया गया है। किन्हीं विश्वविद्यालयों तथा संस्थात्रों के चुनावों में इसे स्थान दिया गया है। पर साधा-रगा तौर पर इस देश में अभी तक इसका प्रसार नहीं हुआ। ऐच्छिक विभाजक मत-दान कुछ अच्छा प्रतीत होता है। पद्धति कोई भी हो, पर चुनाव के सम्बन्ध में प्रत्येक संस्था के अपने नियमों का होना आवश्यक है। वार्षिक सभाओं में जो मारामारी, ऋ व्यवस्था, गड़बड़ी इन निर्वाचनों के मामले में हुआ करती है, कम-से-कम उनसे तो इन नियमों के कारण बचा जा सकेगा।

नियमों में इन वातों का स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिए:—कार्य कारिणी सिमित के सभासदों की संख्या, उसकी कार्य-पद्धित, कार्यवाहक, उसके अधिकार—सामान्य परिस्थित में एवं विशिष्ट परिस्थित में। तथा यह भी स्पष्ट हो कि, अध्यक्त के क्या अधिकार हैं, उसकी अनुपरिथित में सभा-संचालन की व्यवस्था क्या होगी, यदि उपाध्यक्त चुना जाता हो तो उनकी संख्या इत्यादि। संघ का एक कोपाध्यक्त तथा एक लेखा-परीक्तक होना चाहिए। इन सब बातों के बारे में योग्य व्यवस्था संस्था के संविधान में हो सब मुख्य, मौलिक, एवं संघटनात्मक बातों का समावेश जिन नियमों में होता है, उसे संविधान कहना उचित है। कार्य-पद्धित तथा अन्य बातों से सम्बन्धित नियम उत्येक संस्था अथवा संघ में होने चाहिएँ। सभा-विषयक नियम ये होने चाहिएँ:—

साधारण सभा, असाधारण सभा, प्राधित सभा आदि के काम, उन्हें बुलाने के लिए निमंत्रण, नोटिस, प्रकाशन आदि के नियम, सभा में रखे जाने वाले विषय और उनसे सम्यन्धित नियम, सभासदों को किन वातों की जानकारी मिल सकती है इससे सम्यन्धित नियम, कार्यक्रम की रचना, कोरम संख्या आदि इसी प्रकार चर्चा-सम्यन्धी, स्थगन-सम्बन्धी प्रस्ताव, संशोधन आदि के उपस्थित करने अथवा वापिस लेने इत्यादि संचालन-विषयक नियम रहें। तात्पर्य यह कि उद्देश्य से लेकर सभा-संचालन तक सव कार्यों की व्यवस्था के लिए प्रत्येक संस्था का संविधान एवं नियम अवश्य हों। इनमें महत्त्वपूर्ण वातें कीन-कीन सी हैं, इसका संच्रेप में विचार हमने अब तक यहाँ किया है।

प्रस्तुत ग्रंथ का सम्बन्ध सभा शास्त्र से है। संघ ग्रौर सभाग्रों के सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए हमने संघ-तन्त्र के बारे में भी संद्येप में ऋावश्यक वर्णन कर दिया है। सभा-शास्त्र की भाँति संघटन भी एक शास्त्र है। उसके भी कुछ सिद्धान्त हैं, जो ब्रानुभव द्वारा निर्णीत हुए हैं। उन सब पर विचार करना यहाँ सम्भव नहीं: वैसा करना विषय की सीमा का ऋतिक्रमण होगा। संव और सभा दोनों मुसंस्कृत समाज के मुख्य लच्चगा है। किंवहुना समाज स्वयं एक ऋग्र संघ, श्रेष्ठ संघ है। उसकी सदस्यता जन्म सं मृत्यु तक रहती है। मतुष्यों के पारस्परिक व्यवहार केवल शक्ति के ब्राधार पर न चलें प्रत्युत विवेक ग्रीर विचार-विनिमय के ग्राधार पर चलें, इसीलिए समाज का जन्म हुआ। एक-दूसरे की बात सुनना, सहिध्युता प्रदर्शित करना, समभ-बूभ से काम लेना, समाज के मूल में यही प्रवृत्ति है। यही उसका स्थायी भाव है। यदि ऐसा न हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी भुजाओं के बल पर किसी भी व्यक्ति से जो चाहे छीन ले ख्रीर उसी के बल पर उस वस्तु को ख्रपने पास बनाए रखे। यह जंगल का कानून है। इसके लागू हो जाने से 'समाज' नाम की संस्था नाम-शेष हो जायगी। समाज का ऋभिप्राय है सर्व सम्मत नियंत्रण तथा उन नियंत्रणों को निष्ठा पूर्वक मानने की प्रवृत्ति । समाज का यह नियंत्रण वस्तु-स्थिति में जितनी मान्यता प्राप्त करेगा उतना ही वह वलशाली होगा। समाज-नियंत्रण में प्रत्येक को ऋपना ऋनुभव सुनाने का ऋवसर मिलना चाहिए। त्रपनी राय जाहिर करने का योग्य त्र्यवसर मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक निर्णय विचार-विनिमय के द्वारा ही होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रतीत होना चाहिए कि वह निर्णय की प्रक्रिया में पूरा हाथ बटा रहा है। जहाँ यह सम्भव होता है वहीं वास्तविक प्रजातंत्र निवास करता है। इसी हृष्टि से समाज से भिन्न संवों का विचार किया जाय। संघ चाहे स्थतः सिद्ध ही हो, चाहे वैधानिक, जो भी निर्णय किया जाय वह प्रत्येक सभासद् को स्वीकृत होना चाहिए। स्रातः सभासदों को विचार-विनिमय का पूरा-पूरा स्रावस मिले। इस दृष्टि से भाषण-स्वातंत्र्य एवं संव-स्वातंत्र्य की मौलिक सत्ता है। नागरिकता का वे प्राण् हैं। उनके वगैर नागरिकता मृतवत् है। संव-विषयक व्यवहार स्राधुनिक काल में राज्य-व्यवस्था तथा स्रन्य विभागों में बढ़ रहा है। उसको उचित रीति से चलाने के लिए संव-तंत्र स्त्रीर सभा-तंत्र का ज्ञान स्रावश्यक है।

विचार-विनिमय में व्यवस्था रहे ऐसा प्रत्येक को प्रतीत होता है। पर प्रत्येक व्यक्ति नियमों के अनुसार आचरण करता हो, सो बात नहीं। कुछ लोग श्रज्ञान के कारण श्रीर कुछ लोग उजड़ता के कारण विपरीत श्राचरण करते हैं। विचार-विनिमय ग्रथवा सभा, निर्णय लेने के माध्यम हैं, निर्णय टालने के नहीं। वाद बढाने का कार्य इस माध्यम का नहीं है, उसका उद्देश्य तो वाद-विवाद में से तत्त्व बोध प्राप्त करके सत्य-निर्णय पर पहुँचना है। शत्रता, द्वेष, मन-मुटाव वढाने के लिए उसका जन्म नहीं होता श्रीर न ही उसे जन्म देने वालों का वैसा खयाल होता है। सब यही उम्मीद रखते हैं कि सहयोग श्रीर समन्वय के द्वारा सब एक मत होंगे तथा उसमें से सबके लिए हितकर निर्णयों का निर्माण होगा। निर्णय का ब्राधार बहुमत है पर श्रांल्यमत वालों पर ज़ल्म ढाने का साधन वह बन जाय. इस रीति से सभा-तंत्र का उपयोग करना अनुचित है। बहुमत द्वारा निर्ण्य होने पर भी वह सभा का सामुदायिक निर्णय है ऐसी भावना एवं नैतिक उत्तरदायित्व प्रत्येक सभासद में उत्पन्न हो सके, इस रीति से सभा-कार्य होना चाहिए: इतने प्रमाण में बहुमत का निर्णय किया जाय । सिह्णाता, सौजन्य, परमत-विषयक ब्रादर, यथा सम्भव समन्वय द्वारा निर्णय पर पहुँचने की इच्छा इत्यादिक भाव न हों तो सभा-तंत्री एक जल्म ढाने का साधन वन जायगा । उस अवस्था में उसके प्रति-कार के लिए स्कावटें पैदा करना, देरी लगाना, आदि बातें अपरिहार्य हो जाती हैं। स्वयं निर्माण किये हुए संघ में सभासदों को उपरिलिखित बातें करने के लिए बाधित होना पड़े यह संघ का दुर्भाग्य है।

संस्था में सब लोग भले ही समान हों तो भी श्रिधिकार-प्राप्ति के कारण उनमें भी हित-सम्बन्ध निर्माण होते हैं। श्रिधिकार की श्रोर सभी का श्राकर्षण रहता है श्रोर श्राकर्षण उसका धर्म है। पर उसके साथ श्रासिक भी उसका एक लच्या है। जिसको वह प्राप्त हो जाता है वह उससे श्रासिक स्थापित करने का प्रयत्न करता है श्रीर उस दृष्टि से संघ-तंत्र श्रीर सभा-तंत्र को काम में लागा करता है। एक खास समय के बाद पुनर्निर्वाचन हो तो जो लोग

ग्राधिकार से वंचित रहते हैं उन्हें ग्राधिकार प्राप्त करने का ग्रावसर तो प्राप्त होता है। इस दृष्टि से एक निश्चित समय के बाद कार्य-समिति के पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था प्रत्येक संस्था में रहनी चाहिए। वैधानिक संस्थाओं में भी यह व्यवस्था रहनी चाहिए ऋौर वह सामान्यतया रहती भी है। जिन विधान-समाऋौं में बहुमत होने पर भी अधिकार की प्राप्ति नहीं, वहाँ सभा तंत्र का उपयोग केवल रुकावटें पैदा करने में किया जाय यह ऋपरिहार्य है। ऋधिकार बहुमत को स्वत प्राप्त है, उससे इन्कार करना समा अथवा विचार-विनिमय की विडम्बना-मात्र हैं। वहाँ सभा का शस्त्र रूप में प्रयोग किया जाना वांछनीय श्रीर श्रावश्यक है। उस परिस्थिति में लिये गए निर्णयों की नैतिक प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि वे बहमत के विरुद्ध होते हैं। बहमत की परबाह न करते हुए उन्हें श्रमल में लाया जाता है। सभा के निर्खय को सभासद् लोग माने यह नैतिक भावना यदि उत्तमें उत्पन्न करनी है तो उन्हें इतना तो ख्रवश्य प्रतीत होना चाहिए कि वह उनका ग्रंपना है, उनके ग्रंपने मत के ग्रंनुसार है। बाद-विवाद में भाग लेने के बाद यदि कोई निर्णय बहुमत से स्वीकृत हो जाय ती वह खलता नहीं, पर केवल वाद-विवाद हो और निर्णय बहुमत के विरुद्ध अमल में लाया जाय, तो यह बात सभा के तत्त्व और सभा की कल्पना के लिए श्रसंगत है। सभा विचार-विनिमय के पश्चात बहुमत द्वारा होने वाले निर्णय को ब्रान्तिम निर्णय मानने के सिद्धान्त का नाम है। इस सिद्धान्त को ध्यान में रखकर यह ग्रंथ लिखा गया है च्रीर जहाँ यह किद्धान्त माना जाता है, वहीं सभा के नियमों त्रीर सभा के संचालन को वास्तविक सम्मान का स्थान प्राप्त होता है, वहीं सभासदों पर निर्णय को स्वीकार करने की नैतिक जिम्मेदारी है।

## बम्बई-नगरपालिका के महत्त्वपूर्ण नियम

काम-काज के प्रत्येक वर्ष की पहली सभा में नगरपालिका अपने सभासदों में से एक को अगले वर्ष की पहली सभा तक के लिए अध्यत् (Mayer) चुनेगी। इस बीच किन्हीं कारणों से अध्यत्त का स्थान रिक्त हो जाय तो अब-िश्च अविध के लिए नगरपालिका यथाशीध सभासदों में से एक को चुन लेगी (धारा ३७)। धारा ३६ के अनुसार सभा-विषयक और संचालन-विषयक नियम बनाने का नगरपालिका को अधिकार है। विद्यमान नियमों में से महत्त्व के नियम नीचे दिये जा रहे हैं—

- (१) वस्वई १८८८ के कानून के ब्रानुसार वस्वई-नगरपालिका की समास्रों का काम होना चाहिए।
- (२) प्रतिमास एक साधारण सभा होगी श्रोर मार्च मास की साधारण सभा उस महीने की २० तारीख से पहले हो जाय । श्राम चुनाव के श्रानन्तर श्राप्रैल महीने की पहली बैठक उस महीने की किसी सुविधाजनक तारीख को होगी; सभा का समय, स्थान, कमिश्नर जिस दिन निश्चित करे, उस दिन यदि सभा न हो, तो श्रागली सभा की तारीख कमिश्नर निश्चित करेगा।

इसके ऋतिरिक्त प्रत्येक सभा का दिन, समय और स्थान मेयर निश्चित कंश्गा, उसकी मृत्यु हो जाय, वह त्याग-पत्र दे दे या किसी अन्य कारण से उसकी जगह खाली हो जाय अथवा अधिकार-हीन हो जाय तो उपर्युक्त बातें स्थायी समिति का सभापति निश्चित करे।

- (३) मेयर ब्राथवा उपर्यु क्त परिस्थिति में सभापति, उचित प्रतीत होने पर विशेष सभा बुलायगा। यदि सोलह सभासद् अथवा स्थायी समिति के चार सदस्य इस्ताच्चर सहित लिखित माँग करें तो उस हालत में सभा अवश्य बुलानी होगी।
- (४) प्रत्येक सभा प्रकट रूप से काम करेगी और जनता उसमें उपस्थित रह सकेगी। सभा के सामने विद्यमान किसी विषय पर चर्चा अथवा जाँच प्रकट रूप से न हो, इस आश्रय का प्रस्ताव अथ्यद स्वयं पेश करे या अन्य कोई समासद्

पेश करे। श्रीर उपस्थित सभासदों के बहुमत द्वारा वह स्वीकृत हो जाय तो सभा का काम प्रकट रूप से नहीं होगा। श्रध्यन्त को इस बात का श्रधिकार होगा कि सभा की कार्रवाई में विष्न पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति को सभा से बाहर कर दे।

(५) स्थिगित सभा को छोड़कर अन्य सभाओं के लिए सात दिनों का नोटिस देना उचित है। जिस सभा को बुलाने की माँग स्थायी सिनिति के कम-से-कम चार सभासदों ने की हो, उसका नोटिस कम-से-कम तीन दिन पूर्व दिया जाय। इस प्रार्थित सभा में बजट पर विचार नहीं किया जा सकेगा। स्थिगित सभा का नोटिस इस बात को ध्यान रखकर कि, वह सभा कितने दिनों के लिए स्थिगित हुई है, सुविधाजनक रीति से दी जाय।

सभा के नोटिस में सभा का समय, स्थल एवं कार्य-क्रम का उल्लेख हो। नोटिस स्थानीय समाचार-पत्रों में तथा (स्थगित एवं प्रार्थित सभाश्चों को छोड़) 'वम्बई गजट' में खले तौर पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।

- (६) सभा चालू हो; उसमें यदि अध्यत्त की जानकारी में यह लाया जाय कि उपस्थित अध्यत्त को मिलकर पच्चीस से भी कम है तो अध्यत्त को सभा स्थिगित करनी होगी। स्थिगित करते समय यह भी निश्चित करके घोषित करना होगा कि सभा फिर किस दिन, कब और कहाँ होगी। यह समय तथा स्थान उसकी सुविधा के अनुकूल हो। जो काम होने से रह गया है वह स्थिगित सभा बाले दिन किया जायगा अथवा पुन: सभा स्थिगित हो जाय, तो जिस दिन वह फिर होगी उस दिन किया जायगा। उस अवस्था में चाहे पच्चीस का कोरम उपस्थित हो या न हो।
- (७) प्रत्येक सभा मेयर की ग्रध्यक्ता में होगी। उसकी जगह खाली हो ग्रथवा सभा के समय वह ग्रनुपस्थित हो तो उपस्थित सभासद् जिसे चुने उसकी श्रम्यक्ता में होगी।
- (=) नगरपालिका ने किसी सभासद् को किसी कमेटी का सभापित चुना हो ख्रीर मेयर उस कमेटी का सदस्य हो तो जिस समय वह उपस्थित रहेगा उस समय कमेटी का काम उसकी अध्यक्ता में होगा; अन्यथा अत्येक कमेटी को अपना सभापित चुनना चाहिए।
  - (६) नगरपालिका का कमिश्नर निम्न लिखित क्रम से कार्य-क्रम तैयार करे-
- १. पिछुली साधारण सभा की कार्रवाई की (ऋथवा बीच में कोई विशेष सभा हुई हो तो उस सभा की भी) स्वीकृति।
  - २. नगरपालिका द्वारा किया जाने वाला चुनाव।

- ३. प्रश्नोत्तर।
- ४. ग्रजीं।
- ५. स्थायी कमेटी तथा विशेष कमेटियों के प्रस्ताव ।
- ६. स्कूल-कमेटी की ग्रोर से महत्त्वपूर्ण पत्र-व्यवहार।
- ७. कमिश्नर द्वारा रखे हुए पत्र ग्रौर काम-काज।
- सरकार अथवा अन्यों की ओर से आए हुए पत्र ।
- ६. कमेटियां की रिपोर्ट।
- ः १०. प्रस्तावों के नोटिस ।
- (१०) सभा के कार्य-क्रम में सम्पूर्णतया श्रविद्यमान कोई बात श्रयवा श्रन्य कुछ विषय सभासद् को सभा के सामने लाने हों तो सभा के दिन से कम-से-कम तीन दिन पूर्व नगरपालिका के सेकेटरी को इसकी सूचना दें देनी चाहिए। ऐसा नोटिस श्राया हो तो सेकेटरी को चाहिए कि वह उसे किसी-न-किसी स्थानीय समाचार-पत्र में सभा वाले दिन से एक दिन पहले तक प्रकाशित कर दे।
- (११) प्रस्ताव में कोई भाग श्राप्रतिष्टाकारक हो श्राथवा श्राक्तेपजनक हो तो मेयर उसे निकाल दे। उचित प्रतीत होने पर वह सारा प्रस्ताव ही रद कर सकता है। यदिं प्रत्यक्त सभा के सामने ही कोई श्राक्तेपजनक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हो तो उपस्थित सभासदों की सम्मति से श्राध्यक्त कार्य-क्रम में से उक्त भाग को निकाल सकता है।
- (१२) शीघ्र विचारणीय प्रश्नों पर विचार करने के लिए बुलाई गई प्रार्थित सभा को छोड़कर अथवा बजट पर जिस समय विचार हो रहा हो, उस समय को छोड़कर नोटिस द्वारा प्रकाशित कार्य-कम और गत विषयों के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय सभा के सामने नहीं लाया जा सकता। इस प्रकाशित नोटिस में किमश्नर ने अथवा स्थायी समिति ने समाविष्ट किया हो तो वह विषय सभा के सामने विचारार्थ लाया जायगा। अन्य अवस्थाओं में ऐसा कोई भी विषय सभा के सामने विचारार्थ लाया जायगा। अन्य अवस्थाओं में ऐसा कोई भी विषय सभा के सामने चर्चा के लिए नहीं लाया जा सकेगा जिसका न तो नोटिस में उल्लेख है और न जो नियम संख्या १० के अनुसार प्रकाशित किया गया है। ऐसे विषय के सम्बन्ध में प्रस्ताव भी नहीं पेश किया जा सकेगा। किमश्नर अथवा स्थायी समिति द्वारा आवश्यक मानकर लाए गए विषय का जो पृष्ठपोषण नहीं करता, ऐसा कोई भी प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकेगा। यदि उपस्थित सभासदों में से तीन चौथाई सभासदों ने, जिनकी संख्या १५ से न्यून न हो, सम्मति प्रदान की हो तो प्रस्तुत आवश्यक विषय सभा के सामने पेश किया जायगा।
  - (१३) त्र्यावश्यक विषय पर विचार करने के लिए बुलाई गई प्रार्थित सभा

में ऋथवा बजट पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई सभा में, ऐसा कोई भी विषय न तो लाया जा सकेगा और न उसके सम्बन्ध में कोई प्रस्ताय पेश किया जा सकेगा, जिसका सम्बन्ध न ऋावश्यक विषय से हो छोर न बजट से । वजट पर विचार करने के लिए बुलाई गई सभा में, स्थायी समिति द्वारा सुमाई गई कर व्यवस्था में ऋथवा उसके द्वारा निर्धारित व्यय की योजना में परिवर्तन करने वाला कोई भी प्रस्ताव, यदि वह नियम संख्या ५ के ऋनुसार प्रकाशित किये गए नोटिस में ऋथवा नियम संख्या १० के ऋनुसार प्रकाशित होने वाले ऋनुपूरक विज्ञापन में समाविष्ट न हो तो, पेश नहीं किया जा सकता । वजट पर की जाने वाली चर्चा स्थितित सभा में हो रही हो तो यह प्रस्ताव, यदि नियम संख्या १४ में उल्लिखित शतों के ऋनुरूप न हो तो, उस सभा में पेश नहीं किया जा सकता।

- (१४) उपस्थित समासदों के बहुमत से समय-समय पर सभा स्थिगित की जा सकेगी। परन्तु स्थिगित सभा में उन्हीं विषयों पर चर्चा होगी जो कार्यक्रम में ऋौर जिन पर विचार करके किसी निर्णय पर नहीं पहुँचा गया। ऋन्य विषय ऋथवा प्रस्ताव सभा के सामने नहीं लाये जा सकेंगे। यदि स्थिगित सभा वजट पर विचार करने वाली हो तो बजट में परिवर्तन सुभाने वाला प्रस्ताव, पिछली सभा का ऋवशिष्ट विषय न होने पर भी, उस सभा के सामने लाया जा सकेगा। किन्तु—
  - १. इस प्रस्ताव का नोटिस पिछली सभा में दिया हुआ हो।
  - ्र, स्थगितीकरण कम-से-कम तीन दिनों का होना चाहिए।
- ३. कम-से-कम सभा के एक दिन पहले इस प्रस्ताव का विज्ञापन किसी म किसी स्थानीय समाचार-पत्र में सेकेटरी को प्रकाशित करवाना चाहिए। ( प्रस्ताव के ब्राने पर सेकेटरी को विज्ञापन देना ही पड़ेगा)।
  - (१४-अ) मेयर निम्न परिस्थितियों में सभा को स्थगित कर सकेगा--
  - १ विद्यमान अथवा भूतपूर्व सभासर् की मृत्यु हो जाने पर ।
- २ भृतपूर्व मेयर की मृत्यु हो जाने पर।
- ३. स्थायी सिमिति, स्कूल-सिमिति अथवा इंप्रूवमेंट-सिमिति के भृतपूर्व अध्यद्य की मृत्यु हो जाने पर।
  - ४. राज-परिवार में से किसी की ग्राथवा राज-प्रतिनिधि की मृत्यु पर।
- इनसे भिन्न व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर स्थगितीकरण का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। १५ मिनटों के लिए सभा का काम वन्द रखने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। उसके स्वीकृत हो जाने पर सभा १५ मिनट के लिए बंद

कर दी जायगी और उसके बाद सभा का काम शुरू हो जायगा।

- (१५) सभा का काम अंग्रेजी में होगा। जो सभासद् अंग्रेजी में नहीं बोल सकता उसके लिए यह स्वतन्त्रता है कि वह गुजराती, मराठी, हिंदी अथवा उदू में से किसी भाषा में बोले।
- (१६) उपस्थित सभासदों के नाम प्रस्तुत करके सभा की कार्रवाई सभा की समाप्ति के पश्चात् उचित रीति से तैयार की जायगी। सेक्रेटरी उसे रिजस्टर में लिख लेगा। उस पर अगली सभा में अध्यत्त इस्ताज्ञ्चर करेगा। उस रिजस्टर को नगरपालिका के सभासद् कार्यालय के समय देख सकेंगे। सभासदों के अति-रिक्त यदि अन्य कोई देखना चाहेगा तो भीस देनी पड़ेगी।
- ्र (१७) पिछली सभा की कार्रवाई प्रने के बाद स्वीकृत सम्मी जायगी। उपस्थित सभासदों की बहुसंख्या की पार्थना पर उसे सबके सामने पढ़कर सुनाया जायगा।
- (१८) उपस्थित सभासद् यदि कार्रवाई की किन्हीं त्रुटियों को प्रकाश में लायँ तो सभा की सम्मति से अध्यक्ष जो संशोधन सुभायगा वे कार्रवाई में ठीक कर दी जायँगी।
- (१६) स्थायी समिति के प्रस्ताय उसके सभापित को प्रस्तुत करने चाहिएँ। वह न पेश करे या वह अनुपस्थित हो तो स्थायी-समिति का कोई सदस्य प्रस्तुत करं, वह भी न करें तो कोई भी सभासद प्रस्तुत कर सकता है।
- (२०) पाठशाला की समिति के पत्रों से सम्बन्धित सार प्रस्ताव भी उसके समापति को प्रस्तुत करने चाहिएँ। वह न करे तो उस समिति का कोई और सदस्य प्रस्तुत करे। वह भी न करे तो कोई भी समासद् प्रस्तुत कर सकता है।
- (२१) जिस प्रस्ताय के लिए नोटिस दिया गया है, उसे नोटिस देने वाला प्रस्तुत कर या उसका अनुमोदक । नोटिस देने वाले ने, जिसे तिलिखत रूप में पश करने का अधिकार दिया हो, वह भी प्रस्तुत कर सकता है। यदि वह नं करं तो वह प्रस्ताव समाप्त समभा जायगा। (लिखित अधिकार-पत्र, प्रस्ताव पश करने से सम्यन्त्रित हो तो अध्यक्त के पास देना चाहिए)
- (२२) उपस्थित सभासद् बहुमत द्वारा कार्यक्रम के किसी विषय को पहले लेने की प्रार्थना करें तो उसे पहले स्थान मिलेगा तब उसी पर विचार भी पहले होगा। इसके लिए प्रार्थनात्मक प्रस्ताव सभा के सामने तभी लाया जा सकेगा जब कि उसके सम्बन्ध में एक दिन पहले सेकेटरी को नोटिस दे दिया गया हो,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>यह नियमावली ग्रंग्रेजी राज्य के समय बनाई गई थी।

अन्यथा नहीं। इस प्रकार का नोटिस आया हो तो संकेटरी की चाहिए कि वह सब सभासदों को इसकी सूचना दे।

कार्यक्रम के किसी भी विषय पर पहले विचार करने की माँग करने वाले प्रार्थना-पत्र में यह स्पष्ट कर दिया जाय कि किस दिन यह माँग की जायगी। उस दिन यदि माँग न की गई, और उस विषय को प्राथमिकता दिलाने की इच्छा हो तो फिर दूसरा प्रार्थना-पत्र भेजना चाहिए। उसमें भी दिन का निर्देश किया जाय।

- (२३) यदि दो अथवा अधिक बातें एक ही विषय से सम्बन्धित हों और कार्यक्रम में उनका अलग-अलग उल्लेख किया हुआ हो, तो उपस्थित सभासदों की बहुसंख्या की सम्मति से उन सबको एकत्र करके, एक ही समय अध्यद्ध विचारार्थ सभा के सामने रख सकता है। इसी प्रकार, एक ही दिन दो सभाएँ बुलाई गई हों और दोनों के एक-जैसे ही विषय हों तो उपस्थित सभासदों के बहुमत से अध्यद्ध यह निश्चित कर सकता है कि उन सब विषयों को एकत्र करके एक ही सभा में उन पर विचार किया जाय।
- (२४) ग्रध्यत्त् को यदि ऐसा श्रनुभव हो कि कोई प्रस्ताव या संशोधन श्रापत्तिजनक है श्रीर उसके श्रपने मृल रूप में पेश किये जाने से सभा में गड़-बड़ी मच जायगी तथा श्रमुविधा पैदा हो जायगी, तो उसे यह दो या श्राधिक विभागों में विभक्त करके खगडश: सभा में रख सकता है।

इस प्रकार प्रस्ताव अथवा संशोधन का अध्यक् विभाजन किया हो तो पहले अस्ताव अथवा संशोधन को छोड़, सभा के सामने आने वाले उसके अन्य किसी भी भाग को पृथक् रूप से पेश करने या उसका अनुमोदन करने की तय तक जरूरत नहीं, जब तक कि अध्यक्त न कहे। प्रत्येक भाग पर स्वतंत्र रूप से अध्यक्त को मत लेने चाहिएँ।

- (२५) उपस्थित प्रश्न पर मत देने वाले सभासदों के बहुमत के बिना लिखित भाषणों को नहीं पढ़ा जा सकता ।
- (२६) सभासद्, भाषण खड़े होकर तथा अध्यत्त को सम्बोधित करके करे। अध्यत्त की आज्ञानुसार सभासद् को तत्काल नीचे वैठ जाना चाहिए।
- (२७) प्रस्ताव पेश करने वाले को बीस मिनट से अधिक बोलने देना अध्यक्त की इच्छा पर निर्भर रहेगा। संशोधन लाने तथा चर्चा में माग लेने वाले सभासद् को दस मिनट से अधिक बोलने देना भी अध्यक्त की इच्छा पर निर्भर करता है।
- (२८) वजट के विषयों को छोड़कर ब्रान्य किसी भी भाषण के खत्म होने पर सभामद् वगैर किसी बहस के 'प्रश्न पर मत लेने' विषयक प्रस्ताव को पेश कर

सकता है। ऋनुमोदन मिलने पर यदि ऋष्यच्च समभे कि इस प्रस्ताव द्वारा सभा के नियमों का दुरुपयोग नहीं होता ऋथवा ऋल्पसंख्यकों के साथ ऋत्याय नहीं होता, तो इस प्रस्ताव पर तत्काल मत ले लिए जायँगे। प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर प्रस्तावक को उत्तर देने का ऋषिकार है। यह उत्तर वाला भाषण दस मिनट में खत्म हो जाय। उत्तर के बाद जिस प्रस्ताव या संशोधन पर बहस हो रही थी उस पर तत्काल मत ले लिया जायगा।

- (२६) चर्चा (बहस) में सभासद् एक ही बार बोल सकता है। प्रस्तावक अथवा अनुमोदक को उत्तर देने का अधिकार है। जो सभासद् बोल चुका है, उसके भाषण का स्पष्टीकरण करने के लिए यदि कोई दूसरा समासद् बोल रहा हो और वह अवसर प्रदान करे तो उक्त सभासद् तत्काल खड़ा होकर स्पष्टीकरण कर सकता है; पर बोलने वाले ने अवसर न दिया तो उसका भाषण समाप्त होने पर वह स्पष्टीकरण कर सकता है।
- (३०) संचालन-विषयक अथवा अन्य प्रकार का कोई आर्चेप सभा में उटें तो अध्यक्ष विना किसी वाद-विवाद के तत्काल उसका निर्णय कर दे । अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध नगरपालिका की अगली सभा में विचार करने के लिए माँग की जा सकती है। उसके लिए इस आशय का प्रस्ताव पेश करना चाहिए कि 'जो निर्णय दिया गया है वह गृलत है' तथा नियम संख्या १० के अपनुसार इस प्रस्ताव के बारे में नोटिस दिया जाय।
- (३१) किसी सभासद् के वारे में कोई आ्राह्में उठाया गया हो तो अध्यद्ध उक्त आ्राह्मेंप का निर्णय होने तक सभासद् को अपना भाषण बंद करने के लिए कहे। उसके कहते ही वक्ता नीचे बैठ जाय। अध्यद्ध चाहे तो उक्त सभासद् को आह्मेंप के सम्बन्ध में बोलने की आज्ञा दे सकता है।
- (३२) १. ऋष्यत् को सभा में ऋनुशासन ऋौर व्यवस्था रखने का ऋषिकार है। ऋनुशासन के विरुद्ध व्यवहार करने वाले सभासद् को वह बाहर जाने की ऋाज्ञा देगा। ऋष्यत्त के इस प्रकार ऋाज्ञा देने पर सभासद् सभा से बाहर चला जाय तथा उस दिन की सभा में भाग न ले। एक पत्त में यदि किसी सभासद् को दो बार वाहर जाने की ऋाज्ञा हुई हो तो ऋष्यत्त उस सभासद् को एक पत्त से थोड़े समय के लिए सभा में भाग न लेने की ऋाज्ञा दे सकता है।

उक्त सभासद् यदि सन्तोषजनक रीति से च्रमा-याचना करे तो अध्यच् उसकी अनुपरियति के दंड की अवशिष्ट अविध च्रमा कर सकता है। इस दंड-विधि में सभासद् नगर्पालिका की सभा को छोड़कर अन्य किसी भी कमेटी में काम कर सकता है।

- २. सभा में दंगा हो जाय तो तीन दिन तक के लिए अध्यक्ष सभा को स्थिगित कर सकता है।
- (३३) पेश किया जाने वाला प्रस्ताव ग्रंग्रेजी भाषा में मुवाच्य श्राव्हों में लिखा श्राथवा छुपा होना चाहिए। प्रस्तावक उसे पहें ग्रोर श्रावश्यक प्रतीत हो तो उस पर भाषण दे। उसके बाद उसे श्राध्यक्त को देना चाहिए। उक्त प्रस्ताव का श्रानुमोदन होने पर यह समभा जायगा कि वह चर्चा के लिए सभा के सामने श्रा गया है। श्रानुमोदक को यदि कुछ वोलना हो तो वह उसी समय वोल सकत है। उसकी इच्छा हो तो वह श्रापने भाषण को श्रान्य सभा के लिए रिक्त रख सकता है।
- (३४) प्रस्ताव के पेश और अनुमोदित होने पर कोई भी सभासन् उस पर संशोधन पेश कर सकता है। संशोधन के लिए अनुमोदन आवश्यक है। उसके अभाव में वह व्यर्थ हो जायगा। एक ही समय अनेक संशोधन सभा के सामने आ सकते हैं।
- (३५) प्रस्ताव अथवा संशोधन को समा-ग्रह की अनुमति के विना वापिस नहीं लिया जा सकता। यह अनुमति निर्विरोध होनी चाहिए । (यदि एक भी व्यक्ति उसके विरोध में आवाज उठाए तो अनुमति नहीं मिलेगी।)
- (३६) प्रस्ताव पर बोलने के बाद संशोधन पर बोलने का भी सभासत् को अधिकार है। परन्तु वह भाषण संशोधन के विषय तक ही सीमित रहे।
- (३७) संशोधन जिस कम से पेश किये गए हों उसके उल्टे कम से मूल प्रश्न के विरुद्ध उन पर मत लिया जायगा। ऋथीत् मृल प्रस्ताव पर तथा ऋगवीर के संशोधन पर एक दूसरे के विरुद्ध मत लिये जायँ। इनमें जो स्वीकृत हो जायगा उसके विरुद्ध पहले वाले संशोधन पर मत लिये जायँगे। यह मत ग्रहण् का कम रहेगा।
- (३८) चर्चा के स्थिगित अथवा सभा के स्थिगित करने-सम्बन्धी प्रस्ताव के स्थाने पर, उसके सम्बन्ध में पत्त तथा विपत्त के कार्ग्णों पर प्रकाश डालने के लिए सभासदों को जितना समय देना अध्यत्त् उचित समभे उतना समय उन्हें दे। उसके पश्चात् तत्काल उस पर मत ले।
- (३८-छ) नियम संख्या ३८ के नीचे छाने वाला प्रस्ताव गौगा स्वरूप का हो । उसके ऊपर समय की सीमा छोर संविधान की सीमा कामश्नर छाथवा कमेटी की रिपोर्ट छाने तक निश्चित की जा सकती है । इससे भिन्न छान्य सीमार्क्यों का समावेश किया गया हो तो नियम संख्या ३२ के छानुसार वह प्रस्ताव न होकर नियम संख्या ३४ के छानुसार उसे विवादास्पद प्रश्न पर

संशोधन समका जायगा।

- (३६) जब तक सभासद् का भाषण जारी रहे, विवाद का ऋथवा सभा के स्थिगित करने-सम्बन्धी प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
- (४०) सभा में एक बार विवाद-स्थिगत अथवा सभा-स्थगन-सम्बन्धीं प्रस्ताव लाने के बाद फिर कितनी देर बाद वह प्रस्ताव लाया जा सकता है, इसका निश्चय अध्यक्त अपने विवेक द्वारा करें। और जब तक उतना काल व्यतीत न हो जाय तब तक इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
- (४१) सभासद् का भाषण चालू रहते समय भी यदि अध्यक्त को उचित प्रतीत हो तो बहुमत से वह सभा को स्थगित कर सकता है।
- (४१-ग्र) बोलने वाले सभासद् का भाषण समाप्त हो जाने पर कोई भी सभासद् यह प्रस्ताव पेश कर सकता है कि अगले विषय पर विचार किया जाय। इस प्रस्ताव का अनुमोदन हो जाने पर उस पर चर्चा न होने देकर मत-प्रहण किया जाना चाहिए और उसके स्वीकृत हो जाने पर चालू विषय ( चर्चांधीन विषय—( Question under discussion ) निकाल दिया गया ऐसा माना जायगा।
- (४२) स्थायी कमेटी अथवा किमरनर द्वारा पेश किये गए प्राथमिकता पाने वाले विषय-सम्बन्धी प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के प्रश्न के अतिरिक्त अन्य सब प्रश्नों का निर्णय उपस्थित मतदाता समासदों के बहुमत से किया जायगा। समान मत पड़ने पर अध्यक्त को दूसरा अथवा अतिरिक्त मत देने का अधिकार है। प्रश्न पर मत लेते समय पन्त में कौन और विपन्त में कौन है, यह दो वार पछा जायगा एवं मत लिए जायँगे। मत हाथ जपर करके दिये जायँ।
- (किन्हीं मामलों में विशेष अनुपात में बहुमत न रहे तो निर्ण्य वैधानिक नहीं होता । उदाहरणार्थ, म्युनिसिपल कामों से भिन्न खर्च कटने के लिए कम-से-कम ५४ समासदों की स्वीकृति मिलनी चाहिए । स्पेशल कमेटी को अधिकार देने के लिए है बहुमत हो । सिटी इज्जीनियर के समान अधिकारियों को हटाने के लिए है बहुमत होना आवश्यक है । )
- (४३) जिन विषयों से सभासदों का आर्थिक सम्बन्ध, कान्त की धारा संख्या १६ में आए वर्णन के अनुसार हो अथवा जिस विषय के सम्बन्ध में व्यवसाय की दृष्टि से पत्रकारों की ओर से अथवा अन्य किसी की ओर से उसका सम्बन्ध प्रतीत हो तो, उस विषय की चर्चा में वह भाग नहीं ले सकता अथवा उस पर मत नहीं दे सकता।
  - (४४) ग्रध्यन्त् के प्रस्ताय की स्वीकृति घोषित होने पर यदि कम-से-कम

चार सभासदों ने तत्काल मत-विभाजन की माँग न की तो रिपोर्ट में वह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ लिख लिया जायगा। और इसे पच्च और विपच्च में आये मतों की संख्या के निर्देश के वगैर भी प्रस्ताव के स्वीकृत होने का ठोस प्रमाण माण जायगा।

(४५) मत लेते समय ऋष्यत्त उपस्थित समासदों को दो समृहों में विभक्त होने के लिए कहेगा। मत की माँग होते ही समा-ग्रह के दो छोरों पर हमेशा रखी जाने वाली टेवलों में से प्रत्येक टेवल पर एक-एक सभासदों की सूची सेकेटरी को रखनी चाहिए। ऋष्यत्त द्वारा नियुक्त मत-गणकों के सामने सभासदों को ऋपने नाम के ऋगो हस्तात्त्रर करने चाहिएँ। टेवल पर 'पत्त् में' 'विपत्त् में' लिखी हुई चिट लंगानी चाहिए।

उपरोक्त रीति से हुआ मतदान नामों सहित रिपोर्ट में लिख लिया जायगा। मत न देने वाले सभासदों के नाम भी लिख लिए जायँगे। समान मत आने पर अध्यक्त को अपना अधिक मत देना चाहिए।

(४६) निर्णात विषयों के सम्बन्ध में निर्णय की तिथि से लेकर तीन महीने तक किसी कार प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

## प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में बम्बई नगरपालिका के नियम

- (१) धारा संख्या ३६ के अधीन बनाए गए नियम के अनुसार नगरपालिका के काम-काज के बारे में कमिश्नर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और वह उनका उत्तर देगा।
- (ऋ) सात दिन पूर्व सेकेटरी नोटिस दे ऋौर नोटिस में प्रश्न का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।
  - (ब) १ मत-प्रदर्शन करने के लिए कहने वाला, तात्त्विक श्रिभिप्राय (श्रमली राय) पूछने वाला, कानून-विषयक श्रथवा किसी प्रहीत परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया गया प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।
    - २. न्यायालय में प्रविष्ट मामले से सम्बन्धित प्रश्न नहीं पूछा जा सकता ।
  - ३. उनके ऋधिकारी ऋथवा सार्वजनिक रिश्ते से ऋसम्बन्धित प्रश्न म्युनिसिपल ऋधिकारी ऋौर नौकरों के सम्बन्ध में नहीं पृछा जा सकता।
  - ४. किसी व्यक्ति स्रथवा जाति के विरुद्ध श्रारोप करने वाला प्रत्यच्च स्रथवा परोच्च रूप से बदनामी करने वाला प्रश्न नहीं पृछा जा सकता।
- (२) संख्या १ में बताई गई मर्यादा का ऋतिकमण करने वाला प्रश्न नगराध्यन्त श्रस्वीकृत कर देगा।
  - (३) प्रश्न मर्यादा में है श्रयवा नहीं, इस सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न ही

जाने पर नगराध्यत्त निर्णय करेगा ऋौर उसका निर्णय ऋन्तिम माना जायगा।

- (४) नगरपालिका के हित के लिए विधातक प्रतीत होने वाले प्रश्न का कमिश्नर उत्तर नहीं देगा। इसका व्यक्तिगत विश्वास प्राप्त करने पर भी वह ऐसी जानकारी के सम्बन्ध में पृत्रु गए प्रश्न का उत्तर नहीं देगा।
  - १. केवल साधारण सभा के पहले दिन ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
- २. नोटिस में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि प्रश्न किस सभा में पूछे जायँगे।
  - ३. कोई भी सभासद् एक सभा में तीन से अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकता।
- ४. जो प्रश्न उचित नोटिस द्वारा श्राये हों श्रीर नगराध्यत्त ने श्रस्वीकृत कर दिए हों, श्राने के कम से उनकी सूची सेकेटरी तैयार करेगा। वह सूची प्रश्नकर्ता के नाम सहित सभासदों में फिराई जायगी।
- ५. निर्धारित सभा के दिन कोई चुनाव का मामला हो तो उसके हो चुकने पर, प्रश्नों के लिए अध्यद्य सूत्रीगत क्रमानुसार सभासदों को बुलायगा।
- ६. तुलाने पर उक्त सभासद् को अपनी जगह खड़े होकर स्चीगत-क्रमा-नुसार प्रश्न पृद्धने चाहिएँ।
- ७. यदि प्रश्नकर्ता ऋनुपस्थित हो श्रीर उसने किसी की ऋधिकार-पत्र दिया हो, वह ऋधिकार-पत्र सेकेटरी तक पहुँच गया हो तो जिसे यह श्रधिकार मिला हो उसे श्रध्यद्ध प्रश्नों की ऋनुमित देगा। बुलाने पर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न नहीं पूळा, ऋथवा ऋधिकार-पत्र द्वारा भी किसी ने नहीं पूळा तो वह समाप्त हो गया, ऐसा माना जायगा।

## निम्न प्रकार के प्रश्नों को नगराध्यत्त अस्वीकृत करेगाः —

- (८) १. एक ५२न की चर्चा होने के बाद त्राथवा एक-त्राध विषय के सम्बन्ध में उत्तर देने के बाद तीन महीने तक उसी से सम्बन्धित रन।
- २. कमेटी के सुपुर्द मामलों का प्रश्न, यदि कमेटी की रिपोर्ट श्राई हो तो।
  - ३. निष्कारण लम्बा प्रश्न !
- ४. विचारक, व्यंजना, श्रनुमान श्रयवा तानेवाजी शब्दावली से युक्त प्रश्न।
- ५. बदनामी करने वाले, अपमान-कारक अथवा अन्य किसी दृष्टि से आह्यान्त्रजनक प्रश्न।

इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया हो तो उपस्थित सभासदों की स्वीकृति

से रिपोर्ट में से ब्राह्मेपजनक वस्तु को निकाल देने का ब्राध्यद को ब्राधिकार है।

- ६. धारा संख्या १६ में बताए श्रानुसार वह प्रश्न जिसमें प्रश्नकर्ता के स्वार्थ जुड़े हों।
- ७. वह प्रश्न, जिपमें वार्शित वस्तु की सत्यता का उत्तरदायिन्व प्रश्न-कर्त्ता न ले।
- वह प्रश्न, जिसका उत्तर नगरपालिका अरथवा कमेटी की छपी हुई
   रिपोर्ट में ही आ गया हो।
- ६. नियम संख्या ४ के अनुसार निर्मित सूची के अपन्तर्गत प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जायगा।
  - १०. प्रश्नोत्तरों पर बहस नहीं होगी।
- ११. उत्तर दिये जाने के बाद ऐसा उपप्रश्न पूछा जा सकता है, जो उत्तर के कारण उत्पन्न हो अथवा जिससे उत्तर के विषय का स्पष्टी-करण होता हो । परन्तु उप प्रश्न यदि नियम संख्या ८ में वर्णित स्वरूप का हो तो नगराध्यत्त अस्वीकृत कर देगा । उपप्रश्न का उत्तर मौश्विक दिया जा सकता है ।
- १२. कमिश्नर यह कह सकता है कि उप प्रश्न का उत्तर नोटिस के बगैर नहीं दिया जा सकता। उस अवस्था में उक्त उपप्रश्न को प्रश्न मानकर उचित नोटिस देकर अगली साधारण सभा में पूछा जा सकता है।
- १३. किमश्नर को यदि यह प्रतीत हो कि उप प्रश्न का उत्तर देना नगरपालिका के हित के लिए विघातक है, तो वह उप प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। उप प्रश्न द्वारा पूछी गई जानकारी यदि विश्वास लेकर प्राप्त हुई हो तो उसे वह नहीं बतायगा।
- १४. जिस प्रश्न का उत्तर लिखित ग्रथमा मौखिक रूप में पूरी तरह दिया जा चुका हो उसे फिर नहीं पूछा जा सकता।
- १५. साधारण-सभा के पहले दिन प्रष्टव्य प्रश्नों का उत्तर, यदि किमिश्नर कहे कि तैयार नहीं है और अगली किसी भी स्थिगित सभा के दिन प्रश्नकर्ता उपस्थित हो तो वह उक्त प्रश्न का उत्तर दे सकता है।
- १६. प्रश्नोत्तर के लिए सिर्फ आधा घंटा दिया जायगा, वह भी चुनाव-वि यक मामले के खत्म होने के बाद तथा अन्य किसी काम-काज के शुरू होने से पहले। इस समय ऐसे जो प्रश्न वच रहेंगे वे अगली स्थिगत सभा में पूछे जा सकते हैं।

१७. सेकेटरी सभा की रिपोर्ट में प्रश्नोत्तरों को लिख रखेगा। बम्बई-नगरपालिका की स्थायी कमेटी के काम-काज-सम्बन्धी नियम:——

- (१) सेकेंग्री प्रत्येक सभासद् के पास कार्यक्रम भेजेगा। कोई विषय तत्काल विचारणीय हो ख्रीर उसके लिए सभासदों की स्वीकृति हो तो कार्यक्रम में न होने पर भी उसे ले लिया जायगा। इसे छोड़कर उन्हीं मामलों पर विचार होगा जो कार्यक्रम के ख्रन्तर्भृत हों।
- (२) पिछली सभा की रिपोर्ट सभासदों में फिराई जायगी तथा उसे स्वीकृत समभा जायगा। जब तक बहुसंख्यक सभासदों की माँग न हो उसे पढ़ा नहीं जायगा।
- (३) रिपोर्ट में कोई गलती हो श्रौर उसे सभापति की नज़र में लाया जाय तो वह उसमें उचित संशोधन कर देगा श्रौर उसके बाद उस पर उसके हस्ता-च्रर होंगे।
- (४) ऐसा कोई मामला कार्यक्रम में हो, जिसके बारे में तीन दिन का नोटिस न हो, उस पर चर्चा होने से पहले यदि दो समासद् लिखित अथवा "मौखिक रूप में प्रार्थना करें तो उसे अगली सभा पर डाल दिया जायुगा।
- (५) प्रत्येक प्रस्ताव एवं संशोधन पेश किये जाने चाहिएँ तथा उन्हें ऋनु-मीदन प्राप्त होना चाहिए ।
- (६) ऐसा प्रस्ताव एवं संशोधन, जिसमें किसी गड़बड़ी की संभावना हो, उपद्भव से बचने के लिए विभक्त करने का अधिकार समापति को है।
- (७) कानून-विपयक एवं सभा-संचालन-विपयक प्रश्नों का निर्ण्य सभापति को शीघ करना चाहिए।
- (८) सभा के सामने प्रस्ताव ब्राने पर कोई भी सभासद् उस पर संशोधन पेश कर सकता है। एक संशोधन का निर्णय होने से पूर्व दूसरा संशोधन नहीं लाया जा सकता। विवाद को स्थिगत करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। संशोधन के स्वीकृत हो जाने पर उसी को मूल प्रस्ताव समभक्तर पेश किया जायगा, एवं उस पर संशोधन पेश किये जा सकते हैं।
- (६) विवाद को अध्यवा सभा के प्रस्ताव को तत्काल प्राथमिकता दी जायगी।
- (१०) हाथ ऊपर करके मतदान करना चाहिए। प्रश्न के पच्च में तथा विपच्च में इस प्रकार दो बार मतदान होगा।
- (११) प्रस्ताव लाने की इच्छा वाले सभासद् को सभा वाले दिन, जब प्रस्ताव पेश करना हो, उस से दो दिन पहले नोटिस देना चाहिए।

## सभा-शास्त्र

- (१२) नियम संख्या ५ को छोड़कर शेप नियम उपसमितियों पर भी लागू हैं।
- (१३) उपसमितियों को चाहिए कि उन्हें जो प्रश्न सैंपि गए हैं। उनके बारे में रिनेर्ट तैयार करके निर्णय के लिए स्थायी समिति के पास भेजे।
- (१४) उपसमिति का कोई भी सभासद्, उपसमिति की रिपोर्ट से श्रमहमत होने की श्रवस्था में, श्रपनी मिन्न मत-पत्रिका स्थायी समिति के सामने उपस्थित कर सकता है।